### श्री गर्गाचार्य रचित श्रीगर्ग संहिता अंतर्गत

# श्रीकृष्ण सहस्रनाम

Hindi Book: Shri Krishna Sahasranaam in Garg Samhita

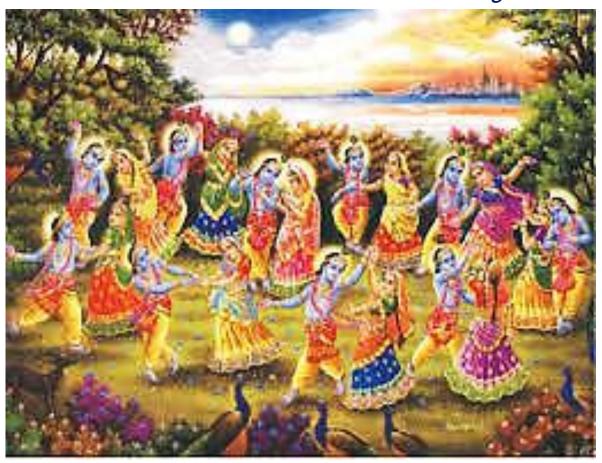

संकलन व-प्रस्तुति

डा० सुरेन्द्र वर्मा

## सहस्रनाम स्तोत्र को अपने परमधाम गोलोक में भगवान् श्रीकृष्ण ने श्री राधा के लिए प्रकट किया था

"यह सहस्रनाम स्तोत्र एक गोपनीय रहस्य है। इसे हर एक के सामने प्रकट कर दिया जाए तो सदा हानि ही उठानी पड़ेगी। अधिकारी के सामने प्रकट किया गया यह स्त्रोत सम्पूर्ण सुखों को देने वाला, मोक्षदायक, कल्याणस्वरूप, उत्कृष्ट परमार्थ रूप और समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है। श्रीकृष्णसहस्त्रनाम मेरा रूप है। जो इसका पाठ करेगा, वह मेरा स्वरूप होकर प्रसिद्ध होगा। कहीं किसी शठ और दिम्भक को इसका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिये। जो करुणा से भरा हुआ तथा गुरु के चरणों में निरन्तर भक्ति रखने वाला है, ऐसे संत सेवी, मद एवं क्रोध श्रीकृष्ण भक्त को ही इसका उपदेश देना चाहिये॥"

श्रीकृष्ण सहस्रनाम स्तोत्र श्रीगर्ग संहिता: 10 अश्वमेधखण्ड अध्याय 59 में वर्णित है । श्रीगर्गाचार्य ने महाराज उग्रसेन के प्रति इसे कहा है। स्तोत्र में कुछ नामे एकाधिक बार आये हैं। इस पुस्तक के अन्त में अनुक्रमाणिका से ये स्पष्ट है. प्रारम्भ में १ से१२० श्लोक तक स्तोत्र दिया गया है। अध्याय के श्लोक १२१-१२७ तक माहात्म्य का वर्णन है.

#### श्री कृष्ण सहस्र नाम स्तोत्र

श्रीगर्ग उवाच -अथोग्रसेनो नृपतिः पुत्रस्याशां विसृज्य च । व्यासं पप्रच्छ सन्देहं ज्ञात्वा विश्वं मनोमयम् ॥ १ ॥ उर्ग्रसेन उवाच -ब्रह्मन् केन प्रकारेण हित्वा च जगतः सुखम् । भजेत् कृष्णं परं ब्रह्म तन् मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ श्रीव्यास उवाच -त्वद् अग्रे कथयिष्यामि सत्यं हित-करं वचः । उग्रसेन महाराज शृणुष्वैकाग्र-मानसः ॥ ३ ॥ सेवनं कुरु राजेन्द्र राधा श्रीकृष्णयोः परम् । नित्यं सहस्रनामाभ्यां उभयोर् भक्तितः किल ॥ ४ ॥ सहस्रनाम राधाया विधिर् जानाति भूपते । शङ्करो नारदश् चैव केचिद् वै चाऽस्मदादयः ॥ ५ ॥ उग्रसेन उवाच -राधिका नाम-साहस्रं नारदाच् च पुरा श्रुतम् । एकान्ते दिव्य-शिबिरे कुरुक्षेत्रे रवि-ग्रहे ॥ ६ ॥ न श्रुतं नाम-साहस्रं कृष्णस्याक्लिष्ट-कर्मणः । वद तन् मे च कृपया येन श्रेयोऽहं आप्नुयाम् ॥ ७ ॥ श्रीगर्ग उवाच -श्रुत्वोग्रसेन वचनं वेदव्यासो महामुनिः । प्रशस्य तं प्रीतमना प्राह कृष्णं विलोकयन् ॥ ८ ॥ श्रीव्यास उवाच -शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि सहस्रं नाम सुन्दरम् । पुरा स्वधाम्नि राधायै कृष्णेनाऽनेन निर्मितम् ॥ ९ ॥ श्रीभगवान् उवाच -इदं रहस्यं किल गोपनीयं दत्ते च हानिः सततं भवेद्धि । मोक्ष-प्रदं सर्व-सुख-प्रदं शं परं परार्थं पुरुषार्थदं च ॥ १० ॥ रूपं च मे कृष्ण सहस्र-नाम पठेत् तु मद् रूप इव प्रसिद्धः । दातव्यं एवं न शठाय कुत्र न दाम्भिकायोपदिशेत् कदाऽपि ॥ ११ ॥ दातव्यं एवं करुणा-वृताय गुर्विङ्घ्रि-भक्ति-प्रपरायणाय । श्रीकृष्ण-भक्ताय सतां पराय तथा मद-क्रोध-विवर्जिताय ॥ १२ ॥

#### ॥ विनियोगः ॥

ॐ अस्य श्रीकृष्ण सहस्र-नाम स्तोत्र महामन्त्रस्य । श्रीनारायण ऋषिः । भुजङ्ग-प्रयातं छन्दः । श्रीकृष्णचन्द्रो देवता । श्रीवासुदेवो बीजं । श्रीराधा शक्तिः । श्रीमन्मथः कीलकम् । श्रीपूर्ण-ब्रह्म कृष्णचन्द्र-भक्ति-जन्य-फल-प्राप्तये जपे विनियोगः ॥

#### ॥ ध्यानम् ॥

शिखि-मुकुट-विशेषं नील-पद्माङ्ग-देशं विधु-मुख-कृत-केशं कौस्तुभापीत-वेशम् । मधुर-रव-कलेशं शं भजे भ्रातृ-शेषं व्रज-जन-विनतेशं माधवं राधिकेशम् ॥ १३ ॥



जिनके मस्तक पर मयूर पिच्छ का मुकुट विशेष शोभायमान है, जिनके नीलकमल सदृश श्यामल अंग हैं, मनोहर चन्द्रानन पर कुञ्चित केश शोभित हैं, जो कौस्तुभ मणि सहित पीतवेश वाले कल्यान्स्वरूप हैं, मधुर रव में मुरली वादनकर्ता शेषावतार (बलभद्रजी) के भ्राता, व्रजजन विनताओं के ईश्वर राधावल्लभ माधव का मैं भजन करता हूँ.

#### ॥ श्रीकृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम् ॥

हरि: ॐ ॥

हरिर् देवकी-नन्दनः कंस-हन्ता परात्मा च पीताम्बरः पूर्ण-देवः । रमेशस् तु कृष्णः परेशः पुराणः सुरेशोऽच्युतो वासुदेवश् च देवः ॥ १४ ॥ धरा-भार-हर्त्ता कृती राधिकेशः परो भूवरो दिव्य-गोलोक-नाथः । सुदाम्नस्-तथा-राधिका-शाप-हेतुर् घृणी मानिनी-मानदो दिव्य-लोकः ॥ १५ ॥ लसद्-गोप-वेशो ह्यजो राधिकात्मा चलत्-कुण्डलः कुन्तली कुन्तल-स्रक् । रथस्थः कदा राधया दिव्य-रत्नः सुधा-सौध भूचारणो दिव्यवासाः ॥ १६ ॥ कदा वृन्दारकारण्य-चारी स्वलोके महा-रत्न-सिंहासनस्थः प्राशन्तः । महाहंसभैश् चाऽमरैर्-वीज्यमानश् चलच्-छत्र-मुक्तावली-शोभमानः ॥ १७ ॥ सुखी कोटि-कन्दर्प-लीलाभिरामः क्वणन्-नूपुरालङ्कृताङ्घः शुभाङ्घः । सुजानुश् च रम्भा शुभोरुः कृशाङ्गः प्रतापी भुशुण्डासुदोर्दण्ड-खण्डः ॥ १८ ॥ जपा-पुष्प-हस्तश् च शातोदर-श्रीर् महापद्म-वक्ष-स्थलश् चन्द्र-हासः । लसत्-कुन्द-दन्तश् च बिम्बाधरश्रीः शरत्-पद्म-नेत्रः किरीटोज्ज्वलाभः ॥ १९ ॥ सखी-कोटीभिर्-वर्तमानो निकुञ्जे प्रिय-राधया-रास-सक्तो नवाङ्गः । धरा-ब्रह्म-रुद्रादिभि:-प्रार्थितः सद्धरा-भार-दूरी-कृतेऽर्थं-प्रजातः ॥ २० ॥ यदुर् देवकी-सौख्यदो बन्धनच्छित्सशेषो विभुर् योग-मायी च विष्णुः । व्रजे नन्द-पुत्रो यशोदा-सुताख्यो महासौख्यदो बाल-रूपः शुभाङ्गः ॥ २१ ॥ तथा पूतना-मोक्षदः श्याम-रूपो दयालुस् त्वनो-भञ्जनः पल्लवाङ्ग्रिः । तृणावर्त्त-संहारकारी च गोपो यशोदा-यशो-विश्वरूप-प्रदर्शी ॥ २२ ॥ तथा गर्ग-दिष्टश् च भाग्योदयश्रीर् लसद्-बालकेलिः सरामः सुवाचः । क्वणन्-नूपुरै:-शब्द-युग् रिङ्गमाणस् तथा जानु-हस्तैर्-व्रजेशाङ्गणे वा ॥ २३ ॥ दिधस्पृक् च हैयङ्गवी दुग्ध-भोक्ता दिध-स्तेय-कृद् दुग्ध-भुग् भाण्ड-भेता । मृदं भुक्तवान् गोपजो विश्वरूपः प्रचण्डांशु-चण्ड-प्रभा-मण्डिताङ्गः ॥ २४ ॥ यशोदा-करैर्-बन्धनं-प्राप्त आद्यो मणिग्रीव मुक्ति-प्रदो दाम-बद्धः । कदा नृप्यमानो व्रजे गोपिकाभिः कदा नन्द-सन्नन्दकैर्-लाल्यमानः ॥ २५ ॥

कदा गोप-नन्दाङ्क-गोपाल-रूपी कलिन्दाङ्गजा कूलगो वर्त्तमानः । घनैर्-मारुतैश्-छिन्न-भाण्डीर-देशे-गृहीतो वरो राधया नन्द-हस्तात् ॥ २६ ॥ निकुञ्जे च गोलोक-लोक-गतेऽपि महारत्न-सङ्घैः कदम्बावृतेऽपि । तदा ब्रह्मणा राधिका सद्विवाहे प्रतिष्ठां गतः पूजितः साम-मन्त्रैः । २७ ॥ रसी रसयुङ्-मालतीनां वनेऽपि प्रिय-राधया राधिकार्थं रमेशः । धरा-नाथ आनन्ददः श्रीनिकेतो वनेशो धनी सुन्दरो गोपिकेशः ॥ २८ ॥ कदा राधया प्रापितो नन्दगेहे यशोदा करैर् लालितो मन्दहासः । भयी क्वाऽपि वृन्दारकारण्य-वासी महामन्दिरे-वास-कृद् देव-पूज्यः ॥ २९ ॥ वने वत्सचारी महावत्सहारी बकारिः सुरै:-पूजितोऽघारिनामा । वने-वत्स-कृद् गोप-कृद् गोप-वेषः कदा ब्रह्मणा संस्तुतः पद्मनाभः ॥ ३० ॥ विहारी तथा तालभुग् धेनुकारी सदा रक्षको गोविषार्ति-प्रणाशी । कलिन्दाङ्गजा-कूलगः कालीयस्य दमी नृत्यकारी फणेष्व-प्रसिद्धः ॥ ३१ ॥ सलीलः शमी ज्ञानदः काम-पूरस् तथा गोप-युग् गोप-आनन्दकारी । स्थिरी ह्यग्नि-भुक् पालको बाल-लीलः सुरागश् च वंशीधरः पुष्प-शीलः ॥ ३२ ॥ प्रलम्ब-प्रभा-नाशको गौर-वर्णो बलो रोहिणीजश् च रामश् च शेषः । बली पद्म-नेत्रश् च कृष्णाग्रजश् च धरेशः फणीशस् तु नीलाम्बराभः ॥ ३३ ॥ महासौख्यदो ह्यग्नि-हार व्रजेशः शरद्-ग्रीष्म-वर्षाकरः कृष्ण-वर्णः । व्रजे-गोपिका-पूजितश् चीर-हर्ता कदम्बे-स्थितश् चीरदः सुन्दरीशः ॥ ३४ ॥ क्षुधा-नाश-कृद् यज्ञ-पत्नी मन-स्पृक् कृपा-कारकः केलि-कर्त्ताऽवनीशः । व्रजे-शक्र-याग-प्रणाशी मिताशी शुनासीर मोह-प्रदो बालरूपी ॥ ३५ ॥ गिरे:-पूजको नन्द-पुत्रो ह्यगध्रः कृपाकृच् च गोवर्द्धनोद्धारि नामा । तथा वात-वर्षा-हरो रक्षकश् च व्रजाधीश गोपाङ्गनाशङ्कितः सन् ॥ ३६ ॥ अगेन्द्रोपरि शक्र-पूज्यः स्तुतः प्राङ् मृषा शिक्षको देव गोविन्द नामा । व्रजाधीश रक्षाकरः पाशि-पूज्योऽनुजैर् गोपजैर् दिव्य-वैकुण्ठ-दर्शी ॥ ३७ ॥ चलच्-चारु-वंशी क्वणः कामिनीशो व्रजे-कामिनी-मोहदः कामरूपः । रसाक्तो रसी रास-कृद् राधिकेशो महामोहदो मानिनी-मान-हारी ॥ ३८ ॥

विहारी वरो मान-हृद् राधिकाङ्गो धरा-द्वीपगः खण्डचारी वनस्थः। प्रियो हृष्टवक्रर्षि द्रष्टा सराधो महामोक्षदः पद्महारी प्रियार्थः ॥ ३९ ॥ वटस्थः सुरश्-चन्दनाक्तः प्रसक्तो व्रजं ह्यागतो राधया मोहिनीषु । महामोह-कृद् गोपिका-गीत-कीर्ती रथस्थः पटी दुःखिता कामिनीशः ॥ ४० ॥ वने-गोपिका-त्याग-कृत् पाद-चिहन-प्रदर्शी कला-कारकः काम-मोही । वशी गोपिका-मध्यगः पेशवाचः प्रिया प्रीति-कृद् रास-रक्तः कलेशः ॥ ४१ ॥ रसा-रक्त-चित्तो ह्यनन्त-स्वरूपः स्रजा संवृतो वल्लवी-मध्य-संस्थः । सुबाहुः सुपादः सुवेशः सुकेशो व्रजेशः सखा-वल्लभेशः सुदेशः ॥ ४२ ॥ क्वणत्-किङ्कणी-जाल-भृन्-नूपुराढ्यो लसत्-कङ्कणो ह्यङ्गदी हारभारः । किरीटी चलत्-कुण्डलश् चाऽङ्गुलीय स्फुरत् कौस्तुभो मालती मण्डिताङ्गः ॥४३ ॥ महा-नृत्य-कृद् रास-रङ्गः कलाढ्यश् चलद्धारभो भामिनी-नृत्य-युक्तः । कलिन्दाङ्गजा-केलि-कृत् कुङ्कुमश्रीः सुरैर्-नायिका-नायकैर्-गीयमानः ॥ ४४ ॥ सुखाढ्यस् तु राधा-पतिः पूर्ण-बोधः कटाक्ष-स्मिती विल्गत-भ्र-विलासः । सुरम्योऽलिभिः कुन्तला-लोलकेशः स्फुरद्-बर्ह-कुन्दस्रजा चारु-वेषः ॥ ४५ ॥ महासर्पतो नन्द-रक्षा पराङ्गिष्ठः सदा मोक्षदः शङ्खचूड-प्रणाशी । प्रजा-रक्षको गोपिका-गीयमानः ककुद्मि-प्रणाश-प्रयासः सुरेज्यः ॥ ४६ ॥ कलिः क्रोध-कृत् कंस-मन्त्रोपदेष्टा तथाऽक्रूर-मन्त्रोपदेशी सुरार्थः । बली केशिहा पुष्प-वर्षोऽमलश्रीस् तथा नारदाद्-दर्शितो व्योम-हन्ता ॥ ४७ ॥ तथाऽक्रूर-सेवापरः सर्व-दर्शी व्रजे-गोपिका-मोहदः कूलवर्ती । सती राधिका-बोधदः स्वप्न-कर्त्ता विलासी महामोह-नाशी स्वबोधः ॥ ४८ ॥ व्रजे-शापतस्-त्यक्त-राधासकाशो महामोह-दावाग्नि-दग्धः पतिश् च । सखी-बन्धनान् मोचिताऽक्रूर आरात् सखी कङ्कणैस् ताडिताऽक्रूर-रक्षी ॥ ४९ ॥ रथस्थो व्रजे राधया कृष्ण-चन्द्रः सुगुप्तो गमी गोपकैश् चारुलीलः । जलेऽक्रूर-सन्दर्शितो दिव्य-रूपो दिदृक्षुः पुरी मोहिनी-चित्त-मोही ॥ ५० ॥ तथा रङ्ग-कार-प्रणाशी सुवस्त्रः स्रजी वायक-प्रीति-कृन् मालि-पूज्यः । महाकीर्तिदश् चाऽपि कुब्जा विनोदी स्फुरच् चण्ड कोदण्ड रुग्ण प्रचण्डः ॥ ५१ ॥

भट्टार्त्ति-प्रदः कंस-दुःस्वप्न-कारी महावल्लवेषः करीन्द्र-प्रहारी । महामात्यहा रङ्ग-भूमि-प्रवेशी रसाढ्यो यश:-स्पृग् बली वाक्पटुश्री: ॥ ५२ ॥ महामल्लहा युद्ध-कृत् स्त्री-वचोर्थी धरा-नायकः कंस-हन्ता यदुः प्राक् । सदा पूजितो ह्युग्रसेन-प्रसिद्धो धरा-राज्यदो यादवैर्-मण्डिताङ्गः ॥ ५३ ॥ गुरोः पुत्रदो ब्रह्म-विद् ब्रह्म-पाठी महाशङ्खहा दण्ड-धृक् पूज्य एव । व्रजे-ह्युद्धव-प्रेषितो गोप-मोही यशोदा-घृणी गोपिका-ज्ञानदेशी ॥ ५४ ॥ सदा-स्नेह-कृत् कुब्जया पूजिताङ्गस् तथाऽक्रूर गेहङ्गमी मन्त्र-वेत्ता । तथा पाण्डव-प्रेषिताऽक्रूर एव सुखी सर्व-दर्शी नृपानन्दकारी ॥ ५५ ॥ महाक्षौहिणीहा जरासन्धमानी नृपो द्वारका-कारको मोक्ष-कर्त्ता । रणी सार्व-भौम-स्तुतो ज्ञान-दाता जरासन्ध-सङ्कल्प-कृद्-धावदङ्घः ॥ ५६ ॥ नगादुत्पतद् द्वारिका मध्यवर्ती तथा रेवती-भूषणस्-तालचिह्नः । यदू रुक्मिणीहारकश् चैव वेद्यस् तथा रुक्मी-रूप-प्रणाशी सुखाशी ॥ ५७ ॥ अनन्तश् च मारश् च कर्ष्णिश् च कामो मनोजस् तथा शम्बरारी रतीशः । रथी मन्मथो मीनकेतुः शरी च स्मरो दर्पको मानहा पञ्च-बाणः ॥ ५८ ॥ प्रियः सत्यभामा-पतिर् यादवेशोऽथ सत्राजित-प्रेम-पूरः प्रहासः । महारत्नदो जाम्बवद् युद्ध-कारी महाचक्र-धृक् खड्ग-धृग् राम-सन्धिः ॥ ५९ ॥ विहार-स्थितः पाण्डव-प्रेम-कारी कलिन्दाङ्गजा-मोहनः खाण्डवार्थी । सखा फाल्गुन-प्रीति-कृन् अग्र-कर्त्ता तथा मित्र-विन्दा-पतिः क्रीडनार्थी ॥ ६० ॥ नृप-प्रेम-कृद् गोजितः सप्त-रूपोऽथ सत्या-पतिः पारिबर्ही यथेष्टः । नृपैः संवृतश् चापि भद्रापतिस् तु विलासी मधोर् मानिनीशो जनेशः ॥ ६१ ॥ शुनासीर-मोहावृतः सत्यभार्यः सताक्ष्यीं मुरारिः पुरी-सङ्घ-भेता । सुवीरः शिरः-खण्डनो दैत्य-नाशी शरी भीमहा चण्ड-वेगः प्रवीरः ॥ ६२ ॥ धरा-संस्तुतः कुण्डलच्-छत्र-हर्त्ता महारत्न-यूग् राज-कन्याऽभिरामः । शची-पूजितः शक्र-जिन् मानहर्त्ता तथा पारिजातोऽपहारी रमेशः ॥ ६३ ॥ गृही चामरै:-शोभितो भीष्म-कन्या-पतिर् हास्य-कृन् मानिनी-मान-कारी । तथा रुक्मिणी वाक्-पटुः प्रेम-गेहः सती-मोहनः कामदेवाऽपरश्रीः ॥ ६४ ॥

सुदेष्णः सुचारुस् तथा चारु-देष्णोऽपरश् चारु-देहो बली चारु-गुप्तः । सुती भद्र-चारुस् तथा चारु-चन्द्रो विचारुश् च चारू रथी पुत्र-रूपः ॥ ६५ ॥ सुभानुः प्रभानुस् तथा चन्द्र-भानुर् बृहद्-भानुर् एवाऽष्ट-भानुश् च साम्बः । सुमित्रः क्रतुश् चित्र-केतुस् तु वीरोऽश्वसेनो वृषस् चित्रगुश् चन्द्र-बिम्बः ॥ ६६ ॥ विशङ्कुर् वसुश् च श्रुतो भद्र एकः सुबाहुर् वृषः पूर्ण-मासस् तु सोमः । वरः शान्तिर् एव प्रघोषोऽथ सिंहो बलो ह्युर्ध्व गोवर्द्धनोन्नाद एव ॥ ६७ ॥ महाशो वृकः पावनो वहनि-मित्रः क्षुधिर् हर्षकश् चाऽनिलोऽमित्रजिच् च । सुभद्रो जयः सत्यको वाम आयुर् यदुः कोटिशः पुत्र-पौत्र-प्रसिद्धः ॥ ६८ ॥ हली दण्ड-धृग् रुक्मिहा चाऽनिरुद्धस् तथा राजभिर् हास्यगो द्यूत-कर्ता । मधुर् ब्रह्म-सूर् बाण-पुत्री-पतिश् च महासुन्दरः काम-पुत्रो बलीशः ॥ ६९ ॥ महा-दैत्य-सङ्ग्राम-कृद् यादवेशः पुरी-भञ्जनो भूत-सन्त्रास-कारी । मुधी रुद्र-जिद् रुद्र-मोही मुधार्थी तथा स्कन्द-जित् कूप-कर्ण-प्रहारी ॥ ७० ॥ धनुर्-भञ्जनो बाण-मान-प्रहारी ज्वरोत्पत्ति-कृत् संस्तुतस् तु ज्वरेण । भुजाच्-छेद-कृद् बाण-सन्त्रास-कर्त्ता मृड-प्रस्तुतो युद्ध-कृद् भूमि-भर्ता ॥ ७१ ॥ नृगं-मुक्तिदो ज्ञानदो-यादवानां रथस्थो व्रज-प्रेमपो गोप-मुख्यः । महासुन्दरी-क्रीडितः पुष्प-माली कलिन्दाङ्गजा-भेदनः सीर-पाणिः ॥ ७२ ॥ महादम्भिहा पौण्ड्र-मान-प्रहारी शिरश्-छेदकः काशी-राज-प्रणाशी । महाक्षौहिणी-ध्वंस-कृच् चक्र-हस्तः पुरी-दीपको राक्षसी-नाश-कर्त्ता ॥ ७३ ॥ अनन्तो महीध्रः फणी वानरारिः स्फुरद् गौर-वर्णो महा-पद्म-नेत्रः । कुरु-ग्राम-तिर्य्यग्-गतो गौरवार्थः स्तुतः कौरवैः पारिबर्ही ससाम्बः ॥ ७४ ॥ महा-वैभवो द्वारकेशो ह्यनेकश्-चलन् नारदः श्रीप्रभा-दर्शकस् तु । महर्षी-स्तुतो ब्रह्म-देवः पुराणः सदा षोडश-स्त्री-सहस्र-स्थितश् च ॥ ७५ ॥ गृही लोक-रक्षा-परो लोकरीतिः प्रभुर्-ह्युग्रसेनावृतो दुर्ग-युक्तः । तथा राज-दूतस् ततो बन्ध-भेत्ता स्थितो नारद-प्रस्तुतः पाण्डावार्थी ॥ ७६ ॥ नृपैर् मन्त्र-कृद् ह्युद्धव-प्रीति-पूर्णो वृतः पुत्र-पौत्रैः कुरु-ग्राम-गन्ता । घृणी धर्मराज-स्तुतो भीम-युक्तः परानन्ददो मन्त्र-कृद् धर्मजेन ॥ ७७ ॥

दिशा-जिद् बली राजसूयार्थ-कारी जरासन्धहा भीमसेन-स्वरूपः । तथा विप्र-रूपो गदा-युद्ध-कर्त्ता कृपालुर् महा-बन्धनच्-छेदकारी ॥ ७८ ॥ नृपै:-संस्तुतो ह्यागतो धर्म-गेहं द्विजै: संवृतो यज्ञ-संभार-कर्ता । जनै:-पूजितश् चैद्य दुर्वाक् क्षमश् च महामोक्षदोऽरेः शिरश्-छेदकारी ॥ ७९ ॥ महायज्ञ-शोभा-करश् चक्रवर्त्ती नृपाऽनन्द-कारी विहारी सुहारी। सभा-संवृतो मान-हृत् कौरवस्य तथा शाल्व-संहारको यान-हृन्ता ॥ ८० ॥ सभोजश् च वृष्णिर् मधुः शूरसेनो दशाही यदुर् ह्यन्धको लोकजिच् च । द्युमन्-मानहा वर्म-धृग् दिव्य-शस्त्री स्वबोधः सदा रक्षको दैत्य-हन्ता ॥ ८१ ॥ तथा दन्तवक्र-प्रणाशी गदा धृग् जगत्-तीर्थ-यात्रा-करः पद्म-हारः । कुशी सूत-हन्ता कृपा-कृत् स्मृतीशोऽमलो बल्वलाङ्ग-प्रभा-खण्ड-कारी ॥ ८२ ॥ तथा भीम-दुर्योधन-ज्ञान-दाताऽपरो रोहिणी-सौख्यदो रेवतीशः । महादान-कृद् विप्र-दारिद्र्यहा च सदा-प्रेम-युक् श्रीसुदाम्न:-सहाय: ॥ ८३ ॥ तथा भार्गव-क्षेत्र-गन्ता सरामोऽथ सूर्योपराग-श्रुतः सर्व-दर्शी । महासेनया-चाऽस्थितः स्नान-युक्तो महादान-कृन् मित्र-सम्मेलनार्थी ॥ ८४ ॥ तथा पाण्डव-प्रीतिदः कुन्तिजार्थी विशालाक्ष-मोह-प्रदः शान्तिदश् च । वटे राधिकाऽराधनो गोपिकाभिः सखी-कोटीभिः राधिका-प्राण-नाथः ॥ ८५ ॥ सखी-मोह-दावाग्निहा वैभवेशः स्फुरत्-कोटि-कन्दर्प-लीला-विशेषः । सखी-राधिका-दु:ख-नाशी विलासी सखी-मध्यगः शापहा माधवीशः ॥ ८६ ॥ शतं-वर्ष-विक्षेप-हृन् नन्द-पुत्रस् तथा नन्द-वक्षो-गतः शीतलाङ्गः । यशोदा शुचः स्नान-कृद् दुःख-हन्ता सदा-गोपिका-नेत्र-लग्नो व्रजेशः ॥ ८७ ॥ स्तुतो-देवकी-रोहिणीभ्यां सुरेन्द्रो रहो गोपिका-ज्ञानदो-मानदश् च । तथा संस्तुतः पट्टराज्ञीभिराराद्धनी लक्ष्मणा-प्राण-नाथः सदा हि ॥ ८८ ॥ त्रिभिः षोडश-स्त्री-सहस्र-स्तुताङ्गः शुको व्यास-देवः सुमन्तुः सितश् च । भरद्वाजको गौतमो ह्यासुरिः सद्वसिष्ठः शतानन्द आद्यः सरामः ॥ ८९ ॥ मुनिः पर्वतो नारदो धौम्य इन्द्रोऽसितोऽत्रिर् विभाण्डः प्रचेताः कृपश् च । कुमारः सनन्दस् तथा याज्ञवल्क्य ऋभुर् ह्यङ्गिरा देवलः श्रीमृकण्डः ॥ ९० ॥

सुमत्स्यश् च कूर्मश् च धन्वन्तिरश् च तथा मोहिनी नारसिंहः प्रतापी । दिजो वामनो रेणुका-पुत्र-रूपो मुनिर्-व्यास-देवः श्रुतिस् स्तोत्र-कर्ता ॥ ११७ । धनुर्-वेद-भाग् रामचन्द्राऽवतारः स सीतापितर् भार-हृद् रावणािरः । नृपः सेतु-कृद् वानरेन्द्र-प्रहारी महायज्ञ-कृद् राघवेन्द्रः प्रचण्डः ॥ ११८ ॥ बलः कृष्णचन्द्रस् तु किल्कः कलेशस् तु बुद्धः प्रसिद्धस् तु हंसस् तथाऽश्वः । ऋषीन्द्रोऽजितो देव वैकुण्ठ-नाथो ह्यमूर्तिश् च मन्वन्तरस्याऽवतारः ॥ ११९ ॥ गजोद्धारणः श्रीमनुर् ब्रह्म-पुत्रो नृपेन्द्रस् तु दुष्यन्तजो दान-शीलः । स दृष्टः श्रुतो भूत एवं भविष्यद् भवत् स्थावरो जङ्गमोऽल्पं महच् च ॥ १२० ॥

#### ॥ फलश्रुतिः ॥

इति श्रीभुजङ्गप्रयातेन चोक्तं हरे राधिकेशस्य नाम्नां सहस्रम् ।
पठेद् भिक्त-युक्तो द्विजः सर्वदा हि कृतार्थो भवेत् कृष्णचन्द्र-स्वरूपः ॥ १२१ ॥
महापाप-राशिं भिनत्ति श्रुतं यत् सदा वैष्णवानां प्रियं मङ्गलं च ।
इदं रास-राका-दिने चाऽश्विनस्य तथा कृष्ण-जन्माऽष्टमी मध्य एव च ॥ १२२ ॥
तथा चैत्र मासस्य राका-दिने वाऽथ भाद्रे च राधाष्टमी सिद्दने वा ।
पठेद् भिक्त-युक्तस् त्वदं पूजियत्वा चतुर्धा स मुक्तिं तनोति प्रशस्तः ॥ १२३ ॥
पठेत् कृष्णपुर्यां च वृन्दावने वा व्रजे गोकुले वाऽपि वंशीवटे वा ।
वटे वा क्षये वा तटे सूर्य-पुत्र्याः स भक्तोऽथ गोलोक-धाम-प्रयाति ॥ १२४ ॥
भजेद्-भिक्त-भावाच् च सर्वत्र भूमौ हिर्रं कुत्र चाऽनेन गेहे वने वा ।
जहाति क्षणं नो हिरस् तं च भक्तं सुवश्यो भवेन् माधवः कृष्णचन्द्रः ॥ १२५ ॥
सदा गोपनीयं सदा गोपनीयं सदा गोपनीयं प्रयन्त्नेन भक्तैः ।
प्रकाश्यं न नाम्नां सहस्रं हरेश् च न दातव्यं एवं कदा लम्पटाय ॥ १२६ ॥
इदं पुस्तकं यत्र गेहेऽपि तिष्ठेद् वसेद् राधिका-नाथ-आद्यस् तु तत्र ।
तथा षड्गुणाः सिद्धयो द्वदशाऽपि-गुणैस् त्रिंशतैर्-लक्षणैस् तु प्रयान्ति ॥ १२७ ॥

## श्रीकृष्ण सहस्रनाम नामानुक्रमणिका

| क्र॰ | नाम                          | विवरण                                                                                          |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | हरि:                         | भक्तों के पाप-ताप का हरण करने वाले                                                             |
| 2.   | देवकीनन्दन                   | अपने आविर्भाव से माता देवकी एवं यशोदा को आनंद प्रदान करने<br>वाले                              |
| 3.   | कंसहन्ता                     | कंस का वध करने वाले                                                                            |
| 4.   | परात्मा                      | परमात्म                                                                                        |
| 5.   | पीताम्बर:                    | पीतवस्त्रधारी                                                                                  |
| 6.   | पूर्णदेव:                    | परिपूर्ण देवता श्रीकृष्ण                                                                       |
| 7.   | रमेश:                        | रमावल्लभ                                                                                       |
| 8.   | कृष्ण:                       | सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले                                                                 |
| 9.   | परेश:                        | सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवताओं के भी नियन्ता                                                 |
| 10.  | पुराण:                       | पुरातन पुरुष या अनादिसिद्ध                                                                     |
| 11.  | सुरेश:                       | देवताओं पर भी शासन करने वाले                                                                   |
| 12.  | अच्युत:                      | अपनी महिमा या मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले                                                 |
| 13.  | वासुदेव:                     | वसुदेव नंदन अथवा सबके अन्त:करण में निवास करने वाले देवता,<br>चार व्यूहों में से प्रथम व्यूहरूप |
| 14.  | देव:                         | प्रकाशस्वरूप परम देवता                                                                         |
| 15.  | धराभारतहर्ता                 | पृथ्वी का भार हरण करने वाले                                                                    |
| 16.  | कृती                         | कृतकृत्य या पुण्यात्मा                                                                         |
| 17.  | राधिकेश:                     | राधाप्राणवल्लभ                                                                                 |
| 18.  | पर:                          | सर्वोत्कृष्ट                                                                                   |
| 19.  | भूवर                         | पृथ्वी के स्वामी                                                                               |
| 20.  | दिव्यगोलोक-नाथ:              | दिव्य धाम गोलोक के स्वामी                                                                      |
| 21.  | सुदाम्नस्तथा राधिकाशाप हेतु: | सुदामा तथा राधिका के पारस्परिक शाप में कारण                                                    |
| 22.  | घृणी                         | दयालु                                                                                          |

| क्र० | नाम                         | विवरण                                                    |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23.  | मानिनी-मानद:                | मानिनी को मान देने वाले                                  |
| 24.  | दिव्यलोक:                   | दिव्यधाम स्वरूप                                          |
| 25.  | लसद्गोपवेश:                 | सुन्दर गोपवेषधारी                                        |
| 26.  | अज:                         | अजन्मा                                                   |
| 27.  | राधिकात्मा                  | राधिका के आत्मा अथवा जिनकी राधिका आत्मा हैं              |
| 28.  | चलत्कुण्डल:                 | हिलते हुए कुण्डलों से सुशोभित                            |
| 29.  | कुन्तली                     | घुंघराली अलकों से शोभायमान                               |
| 30.  | कुन्तलस्रक्                 | केशराशि में फूलों के हार धारण करने वाले                  |
| 31.  | कदाचिद् राधया रथस्थ:        | कभी-कभी राधिका के साथ रथ में विराजमान                    |
| 32.  | दिव्यरत्न                   | दिव्य कौस्तुभ मणिधारी अथवा अखिल जगत् के दिव्यरत्न स्वरूप |
| 33.  | सुधासौधभूचारण:              | चूने से लिपे-पुते महल की छत पर घुमने वाले                |
| 34.  | दिव्यवासा:                  | दिव्य वस्त्रधारी                                         |
| 35.  | कदा वृन्दकारण्यचारी         | कभी-कभी वृंदावन में विचरने वाले                          |
| 36.  | स्वलोके महारत्न सिंहासनस्थ: | अपने धाम में विशाल रत्नमय सिंहासन पर विराजमान            |
| 37.  | प्रशान्त:                   | परम शान्त                                                |
| 38.  | महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमान:  | महान हंसों के समान श्वेत चामरों से जिन पर हवा की जाती है |
| 39.  | चलच्छत्र मुक्तावली शोभमान:  | हिलते हुए श्वेतच्छत्र तथा मुक्तामालाओं से शोभित          |
| 40.  | सुखी                        | आनंद स्वरूप                                              |
| 41.  | कोटिकंदर्प लीलाभिराम:       | करोड़ों कामदेव समान ललित लीलाओं से अतिशय मनोहर           |
| 42.  | क्वणन्नूपुरालं कृताङघ्रि:   | झंकारित नूपुरों से अलंकृत चरणवाले                        |
| 43.  | शुभाङघ्रि:                  | शुभलक्षण सम्पन्न चरण वाले                                |
| 44.  | सुजानु                      | सुन्दर घुटनों वाले                                       |
| 45.  | रम्भाशुभोरु:                | केले समान परम शुभ युगल ऊरु (जंघा) वाले                   |
| 46.  | कृशांग:                     | दुबले-पतले                                               |
| 47.  | प्रतापी                     | तेजस्वी एवं प्रतापशाली                                   |

| क्र० | नाम                                                                     | विवरण                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.  | इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्ड:                                                 | हाथी की सूंड के समान सुन्दर भुजदण्डमण्डल वाले                                                                 |
| 49.  | जपापुष्पहस्त:                                                           | डहुल के फूल के समान लाल-लाल हथेली वाले                                                                        |
| 50.  | शातोदरश्री:                                                             | फतली कमर की शोभा से सम्पन्न                                                                                   |
| 51.  | महापद्मवक्ष: स्थल:                                                      | वक्ष:स्थल में प्रफूल्ल विशाल कमल की माला से अलंकृत, अथवा<br>जिनका हृदय कमल विशाल है                           |
| 52.  | चन्द्रहास:                                                              | जिनके हंसते समय चन्द्रमा की चांदनी की सी छटा छिटक जाती है                                                     |
| 53.  | लसत्कुन्ददन्त:                                                          | शोभामयों कुन्दकलिका के समान उज्जवल दांत वाले                                                                  |
| 54.  | बिम्बाधरश्री:                                                           | जिनके अधर की शोभा पक्व बिम्ब फल से अधिक अरुण है                                                               |
| 55.  | शरत्पद्मनेत्र:                                                          | शरद कमल  सदृश नेत्र वाले                                                                                      |
| 56.  | किरीटोज्ज्वलाभ:                                                         | कान्तिमान किरीट की उज्जवल आभा धारण करने वाले                                                                  |
| 57.  | सखीकोटिभिर्वर्तमान:                                                     | करोड़ों सखियों के साथ शोभा पाने वाले                                                                          |
| 58.  | निकुंजे प्रियाराधया राससक्त:                                            | निकुंज में प्राणवल्लभा श्रीराधा के साथ रास में तत्पर                                                          |
| 59.  | नवांग:                                                                  | नित्य नूतन दिव्य अंगों वाले                                                                                   |
| 60.  | धरा ब्रह्मरुद्रादिभि: प्रार्थित:<br>सन्धराभार दूरीक्रियार्थं<br>प्रजात: | पृथ्वी, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूमि का<br>भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करने वाले |
| 61.  | यदु:                                                                    | यादवकुल प्रवर्तक राजा यदु की विभूति                                                                           |
| 62.  | देवकीसौख्यद:                                                            | देवकी को सुख देने वाले                                                                                        |
| 63.  | बन्धनच्छित्                                                             | भवबन्धन-उच्छेदक, अवतार में मातापिता के बन्धन उच्छेदक                                                          |
| 64.  | सशेष:                                                                   | शेषावतार बलरामजी के साथ विराजमान                                                                              |
| 65.  | विभु:                                                                   | व्यापक, सर्वसमर्थ                                                                                             |
| 66.  | योगमायी                                                                 | योगमाया प्रवर्तक तथा स्वामी                                                                                   |
| 67.  | विष्णु                                                                  | वैकुण्ठनाथ विष्णुस्वरूप                                                                                       |
| 68.  | व्रजे नन्दपुत्र:                                                        | व्रजमंडल में नन्दनन्दन के पुत्ररूप                                                                            |
| 69.  | यशोदासुताख्य:                                                           | यशोदापुत्र रूप में विख्यात                                                                                    |
| 70.  | महासौख्यद:                                                              | महान सौख्य प्रदानकर्ता                                                                                        |

| <b>क</b> ∘ | नाम                                 | विवरण                                                                            |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 71.        | बालरूप:                             | शिशु रूपधारी                                                                     |
| 72.        | शुभांग:                             | सुन्दर एवं शुभ लक्षण अंगों वाले                                                  |
| 73.        | पूतनामोक्षद:                        | फूतना को मोक्ष देने वाले                                                         |
| 74.        | श्यामरूप:                           | श्याम रूप वाले                                                                   |
| 75.        | दयालु:                              | दया कर्ता                                                                        |
| 76.        | अनोभञ्जन:                           | शकट भञ्जक                                                                        |
| 77.        | पल्लवाङ्घ्रि:                       | नूतन पल्लवों के समान चरण वाले                                                    |
| 78.        | तृणावर्त संहारकारी                  | तृणावर्त संहारक                                                                  |
| 79.        | गोप:                                | गोपालक                                                                           |
| 80.        | यशोदायश:                            | यशोदा के यश                                                                      |
| 81.        | विश्वरूपप्रदर्शी                    | माता को मुख में तथा अर्जुन, धृतराष्ट्र और उत्तंक को विश्वरूप<br>दर्शन कराने वाले |
| 82.        | गर्गदिष्ट:                          | जिनका नामकरण संस्कार एवं भावी फलादेश गर्गजी ने किया                              |
| 83.        | भाग्योदयश्री:                       | भाग्योदय शोभा सम्पन्न                                                            |
| 84.        | लसद्वालकेलि:                        | बाल क्रीड़ा करने वाले                                                            |
| 85.        | सराम:                               | बलरामजी के साथ विचरने वाले                                                       |
| 86.        | सुवाच:                              | मनोहर बात करने वाले                                                              |
| 87.        | क्वणत्रूपुरै: शब्दयुक्              | खनकते नूपुर-सम शब्द युक्त                                                        |
| 88.        | जानु-हस्तैर्व्रजेशांगणे<br>रिंगमाण: | घुटनों और हाथों के बल ब्रजेश आंगन में सरकने वाले                                 |
| 89.        | दधिस्पृक्                           | दही का स्पर्श (दान) करने वाले                                                    |
| 90.        | हैयंगवीदुग्धभोक्ता                  | ताजा माखन और दूध के भोक्ता                                                       |
| 91.        | दधिस्तेयकृत्                        | दही के चुरैया                                                                    |
| 92.        | दुग्धभुक्                           | दूध का भोग आरोगने वाले                                                           |
| 93.        | भाण्डभेत्ता                         | दही दूध आदि के भांडे फोड़ने वाले                                                 |
| 94.        | मृदं भुक्तवान्                      | मिट्टी खाने वाले                                                                 |

| क्र० | नाम                                                                                              | विवरण                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95.  | गोपज:                                                                                            | नन्दगोप के पुत्र                                                                                                                          |
| 96.  | विश्वरूप:                                                                                        | सम्पूर्ण विश्व रूप                                                                                                                        |
| 97.  | प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांग:                                                                   | प्रचण्ड सूर्य की प्रखर आभा से मण्डित अंग वाले                                                                                             |
| 98.  | यशोदाकरैर्बन्धन प्राप्त:                                                                         | यशोदा के हाथों बंधन प्राप्त                                                                                                               |
| 99.  | आद्य:                                                                                            | आदिपुरुष, सबके आदिकारण                                                                                                                    |
| 100  | मणिग्रीवमुक्तिप्रद:                                                                              | कुबेरपुत्र मणिग्रीव और नलकूबर का शाप से उद्धार करने वाले                                                                                  |
| 101. | दामबद्ध:                                                                                         | (यशोदा द्वारा) रस्सी से बद्ध                                                                                                              |
| 102. | कदा व्रजे गोपिकाभि:<br>नृत्यमान:                                                                 | कभी व्रज में गोपिकाओं संग नृत्यरत                                                                                                         |
| 103. | कदा नन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमान:                                                                     | कभी नन्द और सन्नन्द के द्वारा लालित                                                                                                       |
| 104. | कदा गोपनन्दांक:                                                                                  | कभी गोपनन्द की गोद में विराजमान                                                                                                           |
| 105. | गोपालरूपी                                                                                        | ग्वालरूप धारी                                                                                                                             |
| 106. | कलिन्दांजाकूलग:                                                                                  | कलिन्दनन्दिनी यमुनातट विहारी                                                                                                              |
| 107. | वर्तमान:                                                                                         | नित्यसत्ता                                                                                                                                |
| 108. | घनैर्मारूतैश्छन्न भाण्डीरदेश<br>नन्दहस्ताद् राधया गृहीतो<br>वर:                                  | प्रचण्ड वायु और घने बादलों से आच्छादित भाण्डीरवन प्रदेश में<br>नन्दजी के हाथ से श्रीराधा द्वारा गृहीत वरस्वरूप।                           |
| 109. | गोलोकलोकागते<br>महारत्नसंघैर्यते कदम्बावृते<br>निकुंजे राधिकासद्विवाहे<br>ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगत: | गोलोकधाम से आये महान रत्नसमूहों से शोभित, कदम्ब वृक्षों से<br>आवृत निकुंज में राधिकाजी संग विवाह हेतु ब्रह्माजी के द्वारा सादर<br>स्थापित |
| 110. | साममन्त्रै: पूजित:                                                                               | सामवेद के मंत्रों द्वारा पूजित                                                                                                            |
| 111. | रसी                                                                                              | रसों के अधिष्ठान, परम रसिक                                                                                                                |
| 112. | मालतीनां वनेअपि<br>प्रियाराधया सह राधिकार्थ<br>रासयुक्                                           | मालती वन में भी प्रियतमा राधिका के साथ उन्हीं को सुख पहुंचाने<br>के लिए रासयुक्त                                                          |
| 113. | रमेश: धरानाथ:                                                                                    | लक्ष्मी के पति और पृथ्वी के स्वामी                                                                                                        |
| 114. | आनन्दद:                                                                                          | आनन्ददाता                                                                                                                                 |
| 115. | श्रीनिकेत:                                                                                       | रमानिवास                                                                                                                                  |

| क्र० | नाम                         | विवरण                                         |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 116. | वनेश:                       | वृन्दावन के स्वामी                            |
| 117. | धनी                         | सीमातीत धन और ऐश्वर्य के स्वामी               |
| 118. | सुन्दर:                     | अप्रतिम सौन्दर्य निधि                         |
| 119. | गोपिकेश:                    | गोपांगनाओं के प्राणवल्लभ                      |
| 120. | कदा राधया नन्दगेहे प्रापित: | कभी राधिका द्वारा नन्द के घर में पहुंचाये गये |
| 121. | यशोदाकरैर्लालित:            | यशोदा के हाथों दुलारे गये                     |
| 122. | मन्दहास:                    | मन्द हास युक्त                                |
| 123. | क्वापि भयी                  | कहीं-कहीं भयभीत की भांति लीला करने वाले       |
| 124. | वृन्दारकारण्यवासी           | वृन्दावन में निवास करने वाले                  |
| 125. | महामंदिरे वासकृत्           | नन्दराय के विशाल भवन में रहने वाले            |
| 126. | देवपूज्य:                   | देवताओं के पूजनीय                             |
| 127. | वने वत्सचारी                | वन में बछड़े चराने वले                        |
| 128. | महावत्सहारी                 | महान बछड़ा रूपधारी वत्सासुर विनाशक            |
| 129. | बकारि:                      | बकासुर शत्रु                                  |
| 130. | सुरै: पूजित:                | देवगणों द्वारा पूजित                          |
| 131. | अघारिनामा                   | अघासुर वध करके 'अघारि' नाम से प्रसिद्ध        |
| 132. | वने वत्सकृत्                | वन में नूतन बछड़ों की सृष्टि करने वाले        |
| 133. | गोपकृत                      | ग्वाल बालों का निर्माण करने वाले              |
| 134. | गोपवेश:                     | ग्वाल वेशधारी                                 |
| 135. | कदा ब्रह्मणा संस्तुत:       | कभी ब्रह्माजी के मुख से स्तुत                 |
| 136. | पद्मनाभ:                    | नाभि कमल युक्त                                |
| 137. | विहारी                      | वृंदावन में और भक्तों के साथ विहार करने वाले  |
| 138. | तालभुक                      | ताड़ फल खाने वाले                             |
| 139. | धेनुकारि:                   | धेनुकासुर के शत्रु                            |
| 140. | सदा रक्षक:                  | सदा सबके रक्षक                                |

| क्र० | नाम                | विवरण                                                      |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 141. | गोविषार्ति प्रणाशी | विषाक्त यमुना जल पान पीड़ित गौओं की पीड़ा का नाश करने वाले |
| 142. | कालियस्य दमी       | कालियनाग के दमनकर्ता                                       |
| 143. | फणेषु नृत्यकारी    | कालिय फणों पर नृत्य करने वाले                              |
| 144. | प्रसिद्ध:          | सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त                               |
| 145. | सलील:              | लीलापरायण                                                  |
| 146. | शमी                | स्वभावत: शान्त                                             |
| 147. | ज्ञानद:            | ज्ञानदाता                                                  |
| 148. | कामपूर:            | कामनापूरक                                                  |
| 149. | गोपयुक्            | गोपों के साथ विराजमान                                      |
| 150. | गोप:               | गोपस्वरूप या गौओं के पालक                                  |
| 151. | आनन्दकारी          | आनंददायिनी लीला करने वाले                                  |
| 152. | स्थिर:             | स्थिरतायुक्त                                               |
| 153. | अग्निभुक्          | दावानल पी जाने वाले                                        |
| 154. | पालक:              | पालनकर्ता                                                  |
| 155. | बाललील:            | बाललीला करने वाले                                          |
| 156. | सुराग:             | मुरली के स्वरों में सुन्दर राग गाने वाले                   |
| 157. | वंशीधर:            | मुरलीधारी                                                  |
| 158. | पुष्पशील:          | स्वभावत: पुष्पश्रृंगार धारी                                |
| 159. | प्रलम्बप्रभानाशक:  | (बलराम रूप से) प्रलम्बासुर प्रभा नाशक                      |
| 160. | गौरवर्ण:           | गोरे वर्णवाले बलराम                                        |
| 161. | बल:                | बलस्वरूप या बलभद्र                                         |
| 162. | रोहिणीज:           | रोहिणीनन्दन                                                |
| 163. | राम:               | बलराम                                                      |
| 164. | शेष:               | शेष के अवतार                                               |
| 165. | बली                | बलवान                                                      |

| क्र० | नाम                   | विवरण                                                                             |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 166. | पद्मनेत्र:            | कमलनयन                                                                            |
| 167. | कृष्णाग्रज:           | श्रीकृष्ण के बड़े भाई                                                             |
| 168. | धरेश:                 | धरणीधर                                                                            |
| 169. | फणीश:                 | नागराज                                                                            |
| 170. | नीलाम्बराभ:           | नीलवस्त्र की शोभा से युक्त                                                        |
| 171. | अग्निहारक:            | मुंजाटवी में लगी हुई आग को हर लेने वाले                                           |
| 172. | व्रजेश:               | व्रज के स्वामी                                                                    |
| 173. | शरदगीष्मवर्षाकर:      | शरद, ग्रीष्म और वर्षा प्रकट करने वाले                                             |
| 174. | कृष्णवर्ण:            | श्यामसुन्दर                                                                       |
| 175. | व्रजे गोपिकापूजित:    | व्रजमंडल में गोप सुन्दरियों द्वारा पूजित                                          |
| 176. | चीरहर्ता              | चीरहरण की लीला करने वाले                                                          |
| 177. | कदम्बे स्थित:         | चीर लेकर कदम्ब पर जा बैठने वाले                                                   |
| 178. | चीरद:                 | गोपिकशोरियों के मांगने पर उन्हें चीर लौटा देने वाले                               |
| 179. | सुन्दरीश:             | सुन्दरी गोपकुमारियों के प्राणेश्वर                                                |
| 180. | क्षुधानाशकृत्         | ग्वालबालों की भूख मिटाने वाले                                                     |
| 181. | यज्ञपत्नीमन: स्पृक    | यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नी के मन का स्पर्श कर उनके मन में<br>बस जाने वाले |
| 182. | कृपाकारक:             | कृपाकर्ता                                                                         |
| 183. | केलिकर्ता             | क्रीडाकर्ता                                                                       |
| 184. | अवनीश:                | भूस्वामी                                                                          |
| 185. | व्रजे शक्रयाग प्रणाश: | व्रज में इन्द्रयाग परम्परा मिटाने वाले                                            |
| 186. | अमिताशी               | गोवर्धनपूजा में अमित भोजन राशि आरोगने वाले                                        |
| 187. | शुनासीर मोहप्रद:      | इन्द्र को मोहप्रद, फिर उनके मोहभंजक                                               |
| 188. | बालरूपी               | बालरूपधारी                                                                        |
| 189. | गिरे: पूजक:           | गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने वाले                                                 |
| 190. | नन्दपुत्र:            | नन्द के बेटे                                                                      |

| क्र० | नाम                             | विवरण                                                                                                                     |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191. | अगध्र:                          | गिरिवरधारी                                                                                                                |
| 192. | कृपाकृत्                        | कृपा करने वाले                                                                                                            |
| 193. | गोवर्धनोद्धारिनामा              | गोवर्धनोद्धारी नाम वाले                                                                                                   |
| 194. | वातवर्षाहर:                     | आंधी और वर्षा के कष्ट को हर लेने वाले                                                                                     |
| 195. | रक्षक:                          | व्रजवासियों की रक्षा करने वाले                                                                                            |
| 196. | त्रजाधीश गोपांगनाशंकित:         | व्रजराज नन्द और गोपांगनाओं से डरने वाले, गोवर्धन धारण<br>देखकर नन्द तथा गोपियों की जिनके साधारण गोप होने के प्रति<br>शंका |
| 197. | अगेन्द्रोपरि शक्रपूज्य:         | गिरिराज गोवर्धन पर इन्द्र के द्वारा पूजनीय                                                                                |
| 198. | प्राकस्तुत:                     | पहले जिनका स्तवन हुआ                                                                                                      |
| 199. | मृषा शिक्षक:                    | अपने ऊपर शंका करने वाले नन्दादि गोपों को बहला देने वाले                                                                   |
| 200. | देवगोविन्द नामा                 | 'गोविन्ददेव' नामधारी                                                                                                      |
| 201. | व्रजाधीशरक्षाकर:                | व्रजराज नन्द की (वरुणलोक में) रक्षा करने वाले                                                                             |
| 202. | पाशिपूज्य:                      | पाशधारी वरुण द्वारा पूजनीय                                                                                                |
| 203. | अनुगैर्गोपजै: दिव्यवैकुण्ठदर्शी | अनुगामी ग्वालबालों को साथ ले जाकर दिव्य वैकुण्ठ का दर्शन<br>कराने वाले                                                    |
| 204. | चलच्चारुवंशीक्वण::              | वंशी की मनोहर ध्वनि चारों ओर फैलाने वाले                                                                                  |
| 205. | कामिनीश:                        | गोप सुन्दरियों के प्राणेश्वर                                                                                              |
| 206. | व्रजे कामिनी मोहद:              | व्रज की कामिनियों को मोहप्रद                                                                                              |
| 207. | कामरूप:                         | कामदेव से भी सुन्दर रूप वाले                                                                                              |
| 208. | रसाक्त:                         | रसमग्न                                                                                                                    |
| 209. | रसी रासकृत्                     | रासक्रीडा निधि                                                                                                            |
| 210. | राधिकेश:                        | राधिका के स्वामी                                                                                                          |
| 211. | महामोहद:                        | महान मोह प्रदानकर्ता                                                                                                      |
| 212. | मानिनीमानहारी                   | मानिनियों के मान हारी                                                                                                     |
| 213. | विहारी वर:                      | श्रेष्ठ विहारशील                                                                                                          |

| क्र० | नाम                  | विवरण                                                                |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 214. | मानहृत               | मानहारी                                                              |
| 215. | राधिकांग:            | श्रीराधिका जिनकी वांगस्वरूपा हैं, वे                                 |
| 216. | धराद्वीपग:           | सभी भू द्वीपों में जाने वाले                                         |
| 217. | खण्डचारी             | विभिन्न वनखण्डचारी                                                   |
| 218. | वनस्थ:               | वनवासी                                                               |
| 219. | प्रिय:               | सबके प्रियतम                                                         |
| 220. | अष्टवक्रर्षि द्रष्टा | अष्टावक्र ऋषि का दर्शन करने वाले                                     |
| 221. | सराध:                | राधिका सहित                                                          |
| 222. | महामोक्षद:           | महामोक्ष प्रदानकर्ता                                                 |
| 223. | प्रियार्थं पद्महारी: | प्रिया की प्रसन्नतार्थ कमल फूल लाने वाले                             |
| 224. | वटस्थ:               | वट(पत्र) पर विराजमान                                                 |
| 225. | सुर:                 | देवता                                                                |
| 226. | चन्दनाक्त:           | चन्दनार्चित                                                          |
| 227. | प्रसक्त:             | श्रीराधा के प्रति अत्यंत अनुरक्त                                     |
| 228. | राधया व्रजं ह्यागत:  | श्रीराधा संग व्रज में अवतीर्ण                                        |
| 229. | मोहिनीषु महामोहकृत्  | मोहिनियों में महामोह उत्पन्न करने वाले                               |
| 230. | गोपिकागीत कीर्ति:    | गोपिकागीत की कीर्ति वाले                                             |
| 231. | रसस्थ:               | स्वरूपभूत रस में स्थित                                               |
| 232. | पटी                  | पीताम्बरधारी                                                         |
| 233. | दु:खिता-कामिनीश:     | दुखिया कामिनियों के ईश                                               |
| 234. | वने गोपिकात्यागकृत्  | वन में गोपियों का त्याग करने वाले                                    |
| 235. | पादचिह्नप्रदर्शी     | वन में ढ़ूंढती हुई गोपिकाओं को अपना चरण चिन्ह प्रदर्शित करने<br>वाले |
| 236. | कलाकारक:             | चौंसठ कलाओं के कलाकार                                                |
| 237. | काममोही              | अपने रूप और लावण्य से कामदेव को भी मोहित करने वाले                   |
| 238. | वशी                  | इन्द्रियों मन को वश में रखने वाले                                    |

| <b>東</b> ∘ | नाम                    | विवरण                                                                              |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 239.       | गोपिकामध्यग:           | गोपांगनाओं के बीच में विराजमान                                                     |
| 240.       | पेशवाच:                | मधुरभाषी                                                                           |
| 241.       | प्रियाप्रीतिकृत्       | प्रिया श्रीराधा से प्रेम करने वाले, प्रिया की प्रसन्नता के लिये कार्य<br>करने वाले |
| 242.       | रासरक्त:               | रास के रंग में रंगे हुए                                                            |
| 243.       | कलेश:                  | सम्पूर्ण कलाओं के स्वामी                                                           |
| 244.       | रसारक्तचित्त           | रसमग्न चित्त वाले                                                                  |
| 245.       | अनन्तस्वरूप:           | अनन्त रूपवाले अथवा शेषनाग-स्वरूप                                                   |
| 246.       | स्त्रजासंवृत:          | आजानुलम्बिनी वनमाला धारण करने वाले                                                 |
| 247.       | वल्लवीमध्य संस्थ:      | गोपांगना मण्डल के मध्य बैठे हुए                                                    |
| 248.       | सुबाहु:                | सुन्दर बांह वाले                                                                   |
| 249.       | सुपाद:                 | सुन्दर चरण वाले                                                                    |
| 250.       | सुवेश:                 | सुन्दर वेश वाले                                                                    |
| 251.       | सुकेशो व्रजेश          | सुन्दर केशवाले वज्रमण्डल के स्वामी                                                 |
| 252.       | सखा                    | सकख्य-रति के आलम्बन                                                                |
| 253.       | वल्लभेश:               | प्राणवल्लभा श्रीराधा के हृदयेश                                                     |
| 254.       | सुदेश:                 | सर्वोत्कृष्ट देशस्वरूप                                                             |
| 255.       | क्वणत्किङ्किणीजालभृत्  | झनकारती हुई किर्किणी की लड़ों को धारण करने वाले                                    |
| 256.       | नूपुराढय:              | चरणों में नूपुरों की शोभा से सम्पन्न                                               |
| 257.       | लसत्कंकण:              | सुन्दर कंगन धारण करने वाले                                                         |
| 258.       | अंगदी                  | बाजूबन्दधारी                                                                       |
| 259.       | हारभार:                | हारों के भार से विभूषित                                                            |
| 260.       | किरीटी                 | मुकुटधारी                                                                          |
| 261.       | चलत्कुण्डल:            | कानों में हिलते हुए कुण्डलों से सुशोभित                                            |
| 262.       | अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभ: | हाथों में अंगूठी के साथ वक्ष: स्थल पर जगमगाती हुई कौस्तुभमणि<br>धारण करने वाले     |

| क्र० | नाम                               | विवरण                                                                                                     |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263. | मालती मण्डितांग                   | मालती की माला से अलंकृत शरीर वाले                                                                         |
| 264. | महानृत्यकृत्                      | महारास-नृत्य करने वाले                                                                                    |
| 265. | रासरंग:                           | रासरंग में तत्पर                                                                                          |
| 266. | कलाढ्य:                           | समस्त कलाओं से सम्पन्न                                                                                    |
| 267. | चलद्धारभ:                         | हिलते हुए रत्नहार की छटा छिटकाने वाले                                                                     |
| 268. | भामिनी-नृत्ययुक्त:                | भामिनियों के साथ नृत्य में संलग्न                                                                         |
| 269. | कलिन्दांगजाकेलिकृत्               | कलिन्द नन्दिनी यमुनाजी के जल में क्रीडा करने वाले                                                         |
| 270. | कुंकुमश्री:                       | कुंकुम की शोभा से सम्पन्न                                                                                 |
| 271. | सुरैर्नायिका-नायकैर्गीयमान:       | नायिकाओं के नायक, अर्थात अपनी प्राणवल्लभाओं के साथ<br>सुशोभित देवताओं द्वारा जिनके यश का गान किया जाता है |
| 272. | सुखाढ्य:                          | स्वरूपभूत सुख सम्पन्न                                                                                     |
| 273. | राधापति:                          | -                                                                                                         |
| 274. | पूर्ण-बोध                         | पूर्ण ज्ञानस्वरूप                                                                                         |
| 275. | कटाक्षस्मिती                      | कुटिल कटाक्ष के साथ स्मित मुस्कान देने वाले                                                               |
| 276. | वि्गतभूविलास:                     | नचायी हई भौंहों के विलास से शोभयमान                                                                       |
| 277. | सुरम्य:                           | अत्यन्त रमणीय                                                                                             |
| 278. | अलिभि:कुन्तलालोलकेश:              | मंडराते भ्रमरों से युक्त कुछ हिलते घुंघराले अलकावली वाले                                                  |
| 279. | स्फुरद्वर्ह-कुन्दस्त्रजा चारुवेश: | फरफराते हुए मोर पंख के मुकुट और कुंद कुसुमों की माला से<br>मनोहर वेशवाले                                  |
| 280. | महासर्पतो नन्दरक्षापराङ्घि:       | महान् अजगर के भय से नन्द के रक्षक चरण वाले                                                                |
| 281. | सदा मोक्षद:                       | सतत मोक्ष प्रदाता                                                                                         |
| 282. | शंखचूडप्रणाशी                     | शंखचूड़ यक्ष को मार भगाने वाले                                                                            |
| 283. | प्रजारक्षक:                       | -                                                                                                         |
| 284. | गोपिकागीयमान:                     | जिनके यश का गोपांगनाओं द्वारा गान किया जाता है                                                            |
| 285. | कुद्मिप्रणाशप्रयास:               | अरिष्टासुर के वध के लिये प्रयास करने वाले                                                                 |
| 286. | सुरेज्य:                          | देवताओं के पूजनीय                                                                                         |

| क्र० | नाम                                 | विवरण                                                                               |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 287. | कलि:                                | कलिस्वरूप                                                                           |
| 288. | क्रोधकृत्                           | दुष्टों पर क्रोध करने वाले                                                          |
| 289. | कंसमन्त्रोपदेष्टा                   | नारदरूप से कंस को मन्त्रोपदेश करने वाले                                             |
| 290. | अक्रूरमन्त्रोपदेशी                  | अक्रूर को नाम-मंत्र उपदेश या मन्त्रणा देने वाले                                     |
| 291. | सुरार्थ:                            | देवताओं के प्रयोजन सिद्ध करने वाले                                                  |
| 292. | बली केशिहा                          | केशी का नाश करने वाले महाबलवान्                                                     |
| 293. | पुष्पवर्षामलश्री:                   | देवताओं द्वारा जिन पर पुष्पवर्षा की गयी है                                          |
| 294. | अमलश्री:                            | उज्ज्वल शोभासम्पन्न                                                                 |
| 295. | नारदादेशतो व्योमहन्ता               | नारदजी के कहने से व्योमासुर के हन्ता                                                |
| 296. | अक्रूर सेवापर:                      | नन्द-व्रज में आये हुए अक्रूर की सेवा में संलग्न                                     |
| 297. | सर्वदर्शी                           | सब के द्रष्टा                                                                       |
| 298. | व्रजे गोपिकामोहद:                   | व्रज में गोपांगनाओं को मोहित करने वाले                                              |
| 299. | कूलवर्ती                            | यमुना के तट पर स्थित                                                                |
| 300. | सतीराधिकाबोधद:                      | मथुरा जाते समय सती राधिका को बोध (आश्वासन) देने वाले                                |
| 301. | स्वप्नकर्ता                         | श्रीराधिका के लिये सुखमय स्वप्न की सृष्टि करने वाले                                 |
| 302. | विलासी                              | लीलाविलास परायण                                                                     |
| 303. | महामोहनाशी                          | महामोह नाशक                                                                         |
| 304. | स्वबोध:                             | आत्मबोधस्वरूप                                                                       |
| 305. | व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाश:         | व्रज में शापवश राधा के सामीप्य का त्याग करने वाले                                   |
| 306. | महामोहदावाग्निदग्धापति:             | श्रीकृष्णविषयक महामोहरूप दावानल से दग्ध होने वाली श्रीराधा<br>के पालक या प्राणरक्षक |
| 307. | सखीबन्धनान्मोचिताक्रूर:             | सखियों के बन्धन से अक्रूर को छुड़ाने वाले                                           |
| 308. | आरात<br>सखीकङ्कणैस्ताडिताक्रूररक्षी | निकट आयी सखियों के कंगनों से ताड़ित अक्रूर के रक्षक                                 |
| 309. | व्रजे राधयारथस्थ:                   | व्रज में राधा के साथ रथ पर विराजमान                                                 |
| 310. | कृष्णचन्द्र:                        | _                                                                                   |

| क्र० | नाम                       | विवरण                                                                                               |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311. | गोपकै: सुगुप्तो गमी       | ग्वाल-बालों के साथ अत्यन्त गुप्तरूप से (मथुरा) यात्रा करने वाले                                     |
| 312. | चारुलील:                  | मनोहर लीलाएं करने वाले                                                                              |
| 313. | जलेऽक्रूरसंदर्शित:        | यमुना के जल में अक्रूर को अपने रूप का दर्शन कराने वाले                                              |
| 314. | दिव्यरूप:                 | दिव्यरूपधारी                                                                                        |
| 315. | दिदृक्षु:                 | मथुरापुरी देखने के इच्छुक                                                                           |
| 316. | पुरी मोहिनी चित्त मोही    | मथुरापुरी की मोहिनी स्त्रियों के भी चित्त को मोह लेने वाले                                          |
| 317. | रङ्गकारप्रणाशी            | कंस के रंगकार या धोबी को नष्ट करने वाले                                                             |
| 318. | सुवस्त्र:                 | सुन्दरवस्त्रधारी                                                                                    |
| 319. | स्त्रजी                   | माली सुदामा की दी हुई माला धारण करने वाले                                                           |
| 320. | वायकप्रीतिकृत्            | दर्जी को प्रसन्न करने वाले                                                                          |
| 321. | मालिपूज्य:                | माली के द्वारा पूजित                                                                                |
| 322. | महाकीर्तिद:               | महान सुयश प्रदान करने वाले                                                                          |
| 323. | कुब्जाविनोदी              | कुब्जा के साथ हास-विनोद करने वाले                                                                   |
| 324. | स्फुरच्चदण्ड-कोदण्डरुग्ण: | कंस के कान्तिमान कोदण्ड खण्डन (धनुष-भंग) करने वाले                                                  |
| 325. | प्रचण्ड:                  | प्रचण्ड (महान बलवान)                                                                                |
| 326. | भटार्त्तिप्रद:            | कंस के मल्ल योद्धाओं को पीड़ा देने वाले                                                             |
| 327. | कंसदु:स्वप्नकारी          | कंस को बुरे सपने दिखाने वाले                                                                        |
| 328. | महामल्लवेश:               | महान मल्लों के समान वेष धारण करने वाले                                                              |
| 329. | करीन्द्र-प्रहारी          | गजराज कुवलयापीड़ पर प्रहार करने वाले                                                                |
| 330. | महामात्यहाँ               | महावतों को मारने वाले                                                                               |
| 331. | रंगभूमि प्रवेशी           | कंस की मल्लशाला में प्रवेश करने वाले                                                                |
| 332. | रसाढ्य:                   | नौ रसों से सम्पन्न (भिन्न-भिन्न द्रष्टाओं को विभिन्न रसों के<br>आलम्बन के रूप में दिखायी देने वाले) |
| 333. | यश:स्पृक्                 | यशस्वी                                                                                              |
| 334. | बली वाक्पटुश्री:          | अन्नत शक्ति से सम्पन्न और बातचीत करने में प्रवीण ऐश्वर्यवान्                                        |
| 335. | महामल्लहा                 | बड़े-बड़े मल्ल चाणूर और मुष्टिक आदि का वध करने वाले                                                 |

| क्र॰ | नाम                  | विवरण                                                                       |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 336. | युद्धकृत्            | युद्ध करने वाले                                                             |
| 337. | स्त्रीवचोअर्थी       | रंगोत्सव देखने के लिये आयी हुई स्त्रियों के वचनों को सुनने की<br>इच्छा वाले |
| 338. | धरानायक: कंसहन्ता    | कंस का हनन करने वाले भूतल के स्वामी                                         |
| 339. | प्राग्यदु:           | पूर्ववर्ती राजा यदुस्वरूप                                                   |
| 340. | सदापूजित             | -                                                                           |
| 341. | उग्रसेनप्रसिद्ध:     | उग्रसेन की प्रसिद्धि के कारण                                                |
| 342. | धराराज्यद:           | उग्रसेन को भूमण्डल का राज्य देने वाले                                       |
| 343. | यादवैर्मण्डितांग:    | यादवों से सुशोभित शरीर वाले                                                 |
| 344. | गुरो: पुत्रद:        | गुरु को पुत्र प्रदान करने वाले                                              |
| 345. | ब्रह्मविद्           | ब्रह्मावेत्ता                                                               |
| 346. | ब्रह्मपाठी           | वेदपाठ करने वाले                                                            |
| 347. | महाशंखहा             | महान् राक्षस शंखासुर का वध करने वाले                                        |
| 348. | दण्डधृकपूज्य:        | दण्डधारी यमराज के लिये पूजनीय                                               |
| 349. | व्रजे उद्धव प्रेषिता | वज्र में वहां का समाचार जानने के लिये उद्धव को भेजने वाले                   |
| 350. | गोपमोही              | अपने रूप, गुण और सद्भाव से गोपागणों को मोह लेने वाले                        |
| 351. | यशोदाघृणी            | मैया यशोदा के प्रति अत्यन्त कृपालु                                          |
| 352. | गोपिकाज्ञानदेशी      | गोपांगनाओं को ज्ञानोपदेश करने वाले                                          |
| 353. | सदा स्नेहकृत्        | सदा स्नेह करने वाले                                                         |
| 354. | कुब्जया पूजितांग:    | कुब्जा-पूजित अंगवाले                                                        |
| 355. | अक्रूरगेहं गमी       | अक्रूर के घर पधारने वाले                                                    |
| 356. | मन्त्रवेत्ता         | मन्त्रणा के मर्मज्ञ                                                         |
| 357. | पाण्डवप्रेषिताक्रूर: | पाण्डवों का समाचार लाने के लिये अक्रूर को भेजने वाले                        |
| 358. | सुखी सर्वदर्शी       | सौख्ययुक्त, सबके साक्षी अथवा सर्वज्ञ                                        |
| 359. | नृपानन्द-कारी        | राजा उग्रसेन को आनन्द देने वाले                                             |
| 360. | महाक्षौहिणीहा        | जरासंध की तीस अक्षौहिणी सेना का विनाश करने वाले                             |

| क्र० | नाम                        | विवरण                                             |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 361. | जरासंधमानोद्धर:            | जरासंध का मान भंग करने वाले                       |
| 362. | द्वारकाकारक:               | द्वारकापुरी का निर्माण करने वाले                  |
| 363. | मोक्षकर्ता                 | भवबन्धन से छुटकारा दिलाने वाले                    |
| 364. | रणी                        | युद्ध के लिये सदा उद्यत                           |
| 365. | सर्वाभैमस्तुत:             | सत्ययुग के चक्रवर्ती राजा मुचुकुन्द से स्तुत      |
| 366. | ज्ञानदाता                  | -                                                 |
| 367. | जरासंध संकल्पकृत           | अपनी पराजय के अभिनय से जरासंध के संकल्प पूरक      |
| 368. | धावदङ्घि:                  | पैदल भागने वाले                                   |
| 369. | नगादुत्पतन्द्वारकामध्वर्ती | प्रवर्षणगिरि से उछलकर द्वारकापुरी के बीच विराजमान |
| 370. | रेवतीभूषण                  | बलरामरूप से रेवती के सौभाग्यभूषण                  |
| 371. | तालचिह्नो यदु:             | तालचिन्ह ध्वजायुक्त यदुवीर                        |
| 372. | रुक्मिणीहारक:              | रुक्मिणी हरण करने वाले                            |
| 373. | चैद्यभेद्य:                | चेदिराज शिशुपाल जिनका वध्य है                     |
| 374. | रूक्मिरूपप्रणाशी           | आधी मूंछ मुंड़कर रुक्मी रूप नाशी                  |
| 375. | सुखाशी                     | स्वरूपभूत आनन्द के आस्वादक                        |
| 376. | अनन्त:                     | शेषनाग स्वरुप                                     |
| 377. | मार:                       | कामदेव (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                    |
| 378. | कार्ष्टिर्ण                | कृष्णकुमार प्रद्युम्न                             |
| 379. | काम:                       | कामदेव (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                    |
| 380. | मनोज:                      | काम (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                       |
| 381. | शम्बरारि:                  | शम्बरासुर शत्रु                                   |
| 382. | रतीश:                      | रति के स्वामी (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)             |
| 383. | रथी                        | रथारूढ़                                           |
| 384. | मन्मथ                      | मन को मथ देने वाले (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)        |
| 385. | मीनकेतु:                   | मत्स्यचिन्ह ध्वजायुक्त                            |

| क्र० | नाम                   | विवरण                                                                                    |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386. | शरी                   | बाणधारी                                                                                  |
| 387. | स्मर:                 | काम (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                                                              |
| 388. | दर्पक:                | कामदेव (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                                                           |
| 389. | मानहा                 | मानमर्दन करने वाले                                                                       |
| 390. | पञ्चबाण:              | पंचबाणधारी कामदेव (प्रद्युम्नरूप श्रीहरि)                                                |
| 391. | प्रिय: सत्यभामापति:   | सत्यभामा के प्रिय पति                                                                    |
| 392. | यादवेश:               | यादवों के स्वामी                                                                         |
| 393. | सत्राजित्प्रेमपूर:    | सत्राजित् के प्रेम को पूर्ण करने वाले                                                    |
| 394. | प्रहास:               | उत्कृष्ट हास वाले                                                                        |
| 395. | महारत्नद:             | महारत्न (स्यमन्तक को ढूंढ़कर ला) देने वाले                                               |
| 396. | जाम्बवद्युद्धकारी     | जाम्बवान् से युद्ध करने वाले                                                             |
| 397. | महाचक्रधृक्           | महान सुदर्शन चक्र धारण करने वाले                                                         |
| 398. | खड्गधृक्              | ('नन्दक' नामक) खड्गधारी                                                                  |
| 399. | रामसंधि               | बलरामजी के साथ संधि करने वाले                                                            |
| 400. | विहारस्थित:           | (लीला)विहार में स्थित                                                                    |
| 401. | पाण्डवप्रेमकारी       | पाण्डवों से प्रेम करने वाले                                                              |
| 402. | कलिन्दांगजामोहन:      | कालिन्दी मन मोहने वाले                                                                   |
| 403. | खाण्डवार्थी           | (अग्निदेव हेतु) खाण्डव-वनार्थी                                                           |
| 404. | फाल्गुनप्रीतिकृत् सखा | अर्जुन पर प्रेम रखने वाले सखा                                                            |
| 405. | नग्नकर्ता             | (खाण्डव-वन दग्ध कर) नग्न (शून्य) करने वाले                                               |
| 406. | मित्रविन्दापति:       | (अवन्ती की राजकुमारी) 'मित्राविन्दा' के पति                                              |
| 407. | क्रीडनार्थी           | क्रीडा या खेल के इच्छुक                                                                  |
| 408. | नृपप्रेमकृत्          | (नग्नजित्) राजा से प्रेम करने वाले                                                       |
| 409. | सप्तरूपो गोजयी        | सात रूप धारण करके सात बिगड़ैल बैल जय करने वाले (एक ही<br>साथ नाथकर काबू में कर लेने वाले |
| 410. | सत्यापति:             | नग्नजित्कुमारी सत्या के पति                                                              |

| क्र० | नाम               | विवरण                                                                                             |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411. | पारिवर्ही         | राजा नग्नजित् के द्वारा दिये दहेज को ग्रहण करने वाले                                              |
| 412. | यथेष्टम्          | पूर्ण                                                                                             |
| 413. | नृपै: संवृत:      | सत्या को लेकर लौटते समय मार्ग में युद्धार्थी राजाओं द्वारा घेर<br>लिये जाने वाले                  |
| 414. | भद्रापति:         | भद्रा के स्वामी                                                                                   |
| 415. | मधोर्विलासी       | मधुमास चैत्र की पूर्णिमा को रासविलास करने वाले                                                    |
| 416. | मानिनीश:          | मानिनी जनों के प्राणवल्लभ                                                                         |
| 417. | जनेश:             | प्रजाजनों के स्वामी                                                                               |
| 418. | शुनासीरमोहावृत:   | इन्द्र के प्रति मोह (स्नेह एवं कृपाभाव) से युक्त                                                  |
| 419. | सत्सभार्य:        | सती भार्या से युक्त                                                                               |
| 420. | सतार्क्यः         | गरुड पर आरूढ़                                                                                     |
| 421  | मुरारि:           | मुर दैत्य का नाश करने वाले                                                                        |
| 422. | पुरीसंघभेत्ता     | भौमसुर की पुरी के दुर्गसमुदाय का भेदन करने वाले                                                   |
| 423. | सुवीर: शिर:खण्डन: | श्रेष्ठवीर असुरों का मस्तक काटने वाले                                                             |
| 424. | दैत्यनाशी         | दैत्यों का नाश करने वाले                                                                          |
| 425. | शरी भौमहा         | सायकधारी होकर भौमासुर का वध करने वाले                                                             |
| 426. | चण्डवेग:          | प्रचण्ड वेगशाली                                                                                   |
| 427. | प्रवीर:           | उत्कृष्ट वीर                                                                                      |
| 428. | धरासंस्तुत:       | पृथ्वी देवी के मुख से अपना गुणगान सुनने वाले                                                      |
| 429. | कुण्डलच्छत्रहर्ता | अदिति के कुण्डल और इन्द्र के छत्र को भौमासुर की राजधानी से<br>लेकर उसे स्वर्गलोक तक पहुंचाने वाले |
| 430. | महारत्नयुक्       | महान् मणिरत्नों से सम्पन्न                                                                        |
| 431. | राजकन्या अभिराम:  | (सोलह हजार एक सौ) राजकुमारियों के सुन्दर पति                                                      |
| 432. | शचीपूजित:         | स्वर्ग में इन्द्रपत्नी शची के द्वारा सम्मानित                                                     |
| 433. | शक्रजित           | पारिजात के लिये होने वाले युद्ध में इन्द्र को जीतने वाले                                          |
| 434. | मानहर्ता          | इन्द्र का अभिमान चूर्ण कर देने वाले                                                               |

| <b>東</b> ∘ | नाम                 | विवरण                                                |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 435.       | पारिजातापहारी रमेश: | पारिजात का अपहरण करने वाले रमावल्लभ                  |
| 436.       | गृही चामरै: शोभित:  | गृहस्थ के रूप में श्वेत चंवर डुलाये जाने से शोभायमान |
| 437.       | भीष्मककन्यापति:     | राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के पति                 |
| 438.       | हास्यकृत्           | (रुक्मिणी के साथ) परिहास करने वाले                   |
| 439.       | मानिनीमानकारी       | मानिनी रुक्मिणी को मान देने वाले                     |
| 440.       | रुक्मिणीवाक्पटु:    | रुक्मिणी को वाक्पटुता से रिझाने वाले                 |
| 441.       | प्रेमगेह:           | प्रेम के अधिष्ठान                                    |
| 442.       | सतीमोहन:            | सतियों को भी मोह लेने वाले                           |
| 443.       | कामदेवापरश्री:      | कामदेव के समान मनोरम सुषमासम्पन्न                    |
| 444.       | सुदेष्ण:            | 'सुदेष्ण' नामक श्रीकृष्ण-पुत्र                       |
| 445.       | सुचारु:             | सुचारु                                               |
| 446.       | चारुदेष्ण:          | चारुदेष्ण                                            |
| 447.       | चारुदेह:            | चारुदेह                                              |
| 448.       | बली चारुगुप्त:      | बली, चारुगुप्त                                       |
| 449.       | सुती भद्रचारु:      | पुत्रवान् भद्रचारु                                   |
| 450.       | चारुचन्द्र:         | सुंदर चन्द्र                                         |
| 451.       | विचारु:             | विचार करने वाला                                      |
| 452.       | चारु:               | सुंदर                                                |
| 453.       | रथीपुत्ररूप:        | रथ पर सवार पुत्रस्वरूप                               |
| 454.       | सुभानु:             | उत्तम प्रकाश से युक्त                                |
| 455.       | प्रभानु:            | चमकीले सूरज की तरह                                   |
| 456.       | चन्द्रभानु:         | सुन्दर चाँद                                          |
| 457.       | बृहद्भानु:          | बहुत बड़ा, विशाल, भारी, दृढ़, बलिष्ठ,                |
| 458.       | अष्टभानु:           | -                                                    |
| 459.       | साम्ब:              | -                                                    |

| क्र० | नाम           | विवरण                                      |
|------|---------------|--------------------------------------------|
| 460. | सुमित्र:      | -                                          |
| 461. | क्रतु:        | मनोरथ, अभिलाषा                             |
| 462. | चित्रकेतु:    | जिसकी पताकाचित्रित या रंग बिरंगी हो .      |
| 463. | वीर: अश्वसेन: | -                                          |
| 464. | वृष:          | -                                          |
| 465. | चित्रगु:      | चितकबरी गाय रखने वाला                      |
| 466. | चन्द्रबिम्ब:  | -                                          |
| 467. | विशंकु:       | -                                          |
| 468. | वसु:          | -                                          |
| 469. | श्रुत:        | -                                          |
| 470. | भद्र:         | -                                          |
| 471. | सुबाहु: वृष:  | उत्तम भुजाओं-युक्त वृष                     |
| 472. | पूर्णमास:     | पूर्णिमा                                   |
| 473. | सोम: वर:      | श्रेष्ठ सोम                                |
| 474. | शान्ति:       | शान्ति                                     |
| 475. | प्रघोष:       | प्रघोष                                     |
| 476. | सिंह:         | सिंह                                       |
| 477. | बल: ऊर्ध्वग:  | ऊपर की ओर गया हुआ बल                       |
| 478. | वर्धन:        | बढ़ाव, विकास                               |
| 479. | उन्नाद:       | उत्कर्ष, विकास, उन्नति, जोर का नाद या शब्द |
| 480. | महाश          | मीठा                                       |
| 481. | वृक:          | भेड़िया                                    |
| 482. | पावन:         | -                                          |
| 483. | वन्हिमित्र:   | अग्नि मित्र                                |
| 484. | क्षुधि:       | हे क्षुधित                                 |

| क्र० | नाम                           | विवरण                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 485. | हर्षक:                        | हर्ष देने वाला                                                    |
| 486. | अनिल:                         | वायु                                                              |
| 487. | अमित्रजित्:                   | अपने शत्रुओं को जीतने वाला                                        |
| 488. | सुभद्र:                       | अत्यंत भला                                                        |
| 489. | जय:                           | -                                                                 |
| 490. | सत्यक:                        | सत्यकारी                                                          |
| 491. | वाम:                          | -                                                                 |
| 492. | आयु: आयु यदु:                 | यदु                                                               |
| 493. | कोटिश: पुत्रपौत्रे: प्रसिद्ध: | करोड़ों पुत्र-पौत्रों से प्रसिद्ध                                 |
| 494. | हली दण्डधृक्                  | दण्डधारी हलधर बलराम                                               |
| 495. | रुक्महा                       | रुक्मी का वध करने वाले                                            |
| 496. | अनिरुद्ध:                     | किसी के द्वारा रोके न जा सकने वाले                                |
| 497. | राजभिर्हास्यग:                | अनिरूद्ध विवाह में द्युत-क्रीड़ा प्रसंग में राजाओं द्वारा उपहासित |
| 498. | द्यूतकर्ता                    | द्यूत-क्रीड़ा में भाग लेने वाले बलराम                             |
| 499. | मधु:                          | मधुवंश में अवतीर्य                                                |
| 500. | ब्रह्मसू:                     | ब्रह्माजी के अवतार अनिरूद्ध                                       |
| 501. | बाणपुत्रीपति:                 | बाणासुर की कन्या ऊषा के स्वामी                                    |
| 502. | महासुन्दर:                    | अतिशय सौन्दर्यशाली                                                |
| 503. | कामपुत्र:                     | प्रद्युम्न के पुत्र अनिरूद्धरूप                                   |
| 504. | बलीश:                         | बलवानों के ईश्वर                                                  |
| 505. | महादैत्यसंग्रामकृद् यादवेश:   | बड़े-बड़े दैत्यों के साथ युद्ध करने वाले यादवों के स्वामी         |
| 506. | पुरीभञ्चन:                    | बाणसुर की नगरी को नष्ट- भ्रष्ट करने वाला                          |
| 507. | भूतसंत्रासकारी                | भूतगणों को संत्रस्त कर देने वाले                                  |
| 508. | मृधे रुद्रजित्                | युद्ध में रुद्र को जीतने वाले                                     |
| 509. | रुद्रमोही                     | जृम्भणास्त्र के प्रयोग से रुद्रदेव को मोहित करने वाले             |

| क्र० | नाम                | विवरण                                                  |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 510. | मृधार्थी           | युद्धाभिलाषी                                           |
| 511. | स्कन्दजित          | कुमार कार्तिकेय को परास्त करने वाले                    |
| 512. | कूपकर्णप्रहारी     | कूपकर्ण नामक प्रमथगण पर प्रहार करने वाले               |
| 513. | धनुर्भजंन:         | धनुष भंग करने वाले                                     |
| 514. | बाणमानप्रहारी      | बाणासुर के गर्व को चूर्ण करने वाले                     |
| 515. | ज्वरोत्पत्तिकृत    | ज्वर की उत्पत्ति करने वाले                             |
| 516. | ज्वरेण संस्तुत     | रुद्र ज्वर द्वारा स्तुत                                |
| 517. | भुजाछेदकृत्        | बाणासुर की भुजाओं के उच्छेदक                           |
| 518. | बाणसंत्रासकर्ता    | बाणासुर के मन में त्रास उत्पन्न कर देने वाले           |
| 519. | मृडप्रस्तुत:       | भगवान् शिव के द्वारा स्तुत                             |
| 520. | युद्धकृत्          | युद्ध करने वाले                                        |
| 521. | भूमिभर्त्ता        | भूमण्डल का भरण-पोषण करने वाले, अथवा भूदेवी के पति      |
| 522. | नृगं मुक्तिद:      | राजा नृग का उद्धार करने वाले                           |
| 523. | यादवानां ज्ञानद:   | यादवों को ज्ञान देने वाले                              |
| 524. | रथस्थ:             | दिव्य रथ पर आरूढ़                                      |
| 525. | व्रजप्रेमप:        | व्रजविषयक प्रेम के पालक, व्रज प्रेमरस का पान करने वाले |
| 526. | गोपमुख्य:          | गोपशिरोमणि                                             |
| 527. | महासुन्दरीक्रीडित: | परम सुन्दरियों के साथ क्रीडा करने वाले (बलरामजी)       |
| 528. | पुष्पमाली          | पुष्प मालाओं से अलंकृत                                 |
| 529. | कलिन्दांगजाभेदन:   | कालिन्दी धारा को भेद अपनी ओर खींच लाने वाले(बलरामजी)   |
| 530. | सीरपाणि:           | हाथों में हल धारण करने वाले (बलरामजी)                  |
| 531. | महादम्भिहा         | बड़े-बड़े दम्भी–पाखण्डियों का दमन करने वाले            |
| 532. | पौण्ड्रमानप्रहारी  | पौण्ड्रक के घमंड को चूर्ण कर देने वाले                 |
| 533. | शिरश्छेदक:         | उसके मस्तक को काट देने वाले                            |
| 534. | काशिराजप्रणाशी     | काशिकाराज का नाश करने वाले                             |

| क्र० | नाम                     | विवरण                                                                         |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 535. | महाअक्षौहिणीध्वंसकृत्   | शत्रुओं की विशाल अक्षौहिणी सेना का विनाश करने वाले                            |
| 536. | चक्रहस्त:               | चक्रपाणि                                                                      |
| 537. | पुरीदीपक:               | काशीपुरी को जलाने वाले                                                        |
| 538. | राक्षसीनाशकर्ता         | राक्षसी के नाशक                                                               |
| 539. | अनन्त:                  | शेषनागरूप (बलरामजी)                                                           |
| 540. | महीध्र:                 | धरणी को धारण करने वाले (बलरामजी)                                              |
| 541. | फणी                     | फणधारी (बलरामजी)                                                              |
| 542. | वानरारि:                | 'द्विविद' नामक वानर के शत्रु (बलरामजी)                                        |
| 543. | स्फुरद्गौरवर्ण:         | प्रकाशमान गौरवर्ण वाले (बलरामजी)                                              |
| 544. | महापद्मनेत्र:           | प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्रवाले                                          |
| 545. | कुरुग्रामतिर्यग्गति:    | कौरवों के हस्तिनापुर को गंगा की ओर तिरछी दिशा में खींच लेने<br>वाले (बलरामजी) |
| 546. | गौरवार्थं कौरवै: स्तुत: | जिनका गौरव प्रकट करने के लिये कौरवों ने स्तुति की(बलरामजी)                    |
| 547. | ससाम्ब: पारिबर्ही       | साम्ब के साथ कौरवों से दहेज लेकर लौटने वाले(बलरामजी)                          |
| 548. | महावैभवी                | महान् वैभवशाली                                                                |
| 549. | द्वारकेश:               | द्वारकानाथ                                                                    |
| 550. | अनेक:                   | अनेक रूपधारी                                                                  |
| 551. | चलन्नारद:               | नारदजी को विचलित कर देने वाले                                                 |
| 552. | श्रीप्रभादर्शक:         | अपनी लक्ष्मी तथा प्रभाव को दिखाने वाले                                        |
| 553. | महर्षिस्तुत:            | महर्षियों से संस्तुत                                                          |
| 554. | ब्रह्मदेव:              | ब्राह्मणों को देवता मानने वाले अथवा ब्रह्माजी के आराध्यदेव                    |
| 555. | पुराण:                  | पुराणपुरुष                                                                    |
| 556. | सदा षोडशस्त्रीसहस्थित:  | सर्वदा सोलह हजार पत्नियों के साथ रहने वाले                                    |
| 557. | गृही                    | आदर्श गृहस्थ                                                                  |
| 558. | लोकरक्षापर:             | समस्त लोकों की रक्षा में तत्पर                                                |
| 559. | लोकरीति:                | लौकिक रीति का अनुसरण करने वाले                                                |

| क्र० | नाम                 | विवरण                                                                  |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 560. | प्रभु:              | अखिल विश्व के स्वामी                                                   |
| 561. | उग्रसेनावृत:        | उग्र सेनाओं से घिरे हुए                                                |
| 562. | दुर्गयुक्त:         | दुर्ग से युक्त                                                         |
| 563. | राजदूतस्तुत:        | जरासंध के बंदी राजाओं के दूत ने जिनकी स्तुति की, व                     |
| 564. | बन्धभेत्ता स्थित:   | बन्दी राजाओं के बन्धन काटकर नित्य मुक्तिदाता के रूप में स्थित          |
| 565. | नारदप्रस्तुत:       | नारदजी के द्वारा संस्तुत                                               |
| 566. | पाण्डवार्थी         | पाण्डवों का अर्थ सिद्ध करने वाले                                       |
| 567. | नृपैर्मन्त्रकृत्    | राजाओं के साथ सलाह करने वाले                                           |
| 568. | उद्धवप्रीतिपूर्ण:   | उद्धव की प्रीति से परिपूर्ण                                            |
| 569. | पुत्रपौत्रैर्वृत:   | पुत्र-पौत्रों से घिरे हुए                                              |
| 570. | कुरुग्रामगन्ता घृणी | कुरुग्राम-इन्द्रप्रस्थ में जाने वाले दयालु                             |
| 571. | धर्मराजस्तुत:       | धर्मराज युधिष्ठिर से संस्तुत                                           |
| 572. | भीमयुक्त:           | भीमसेन से सप्रेम मिलने वाले                                            |
| 573. | परानन्दद:           | परमानन्द प्रदान करने वाले                                              |
| 574. | धर्मजेन मन्त्रकृत्  | धर्मराज युधिष्ठिर से सलाह करने वाले                                    |
| 575. | दिशाजित् बली        | दिग्विजय बलवान्                                                        |
| 576. | राजसूयार्थकारी      | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ-सम्बन्धी कार्य को सिद्ध करने वाले             |
| 577. | जरासंधहा            | जरासंध का वध करने वाले                                                 |
| 578. | भीमसेनस्वरूप:       | भीमसेनस्वरूप                                                           |
| 579. | विप्ररूप:           | ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास जाने वाले                      |
| 580. | गदायुद्धकर्ता       | भीमरूप से गदायुद्ध करने वाले                                           |
| 581. | कृपालु:             | दयालु                                                                  |
| 582. | महाबन्धनच्छेदकारी   | बड़े-बड़े बन्धनों को काट देने अथवा महान भवबन्धन का उच्छेद<br>करने वाले |
| 583. | नृपै: संस्तुत:      | जरासंध के कारागर से मुक्त राजाओं द्वारा संस्तुत                        |
| 584. | धर्मगेहमागत:        | धर्मराज के घर में आये हुए                                              |

| क्र० | नाम                    | विवरण                                              |
|------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 585. | द्विजै: संवृत:         | ब्राह्मणों से घिरे हुए                             |
| 586. | यज्ञसम्भारकर्ता        | यज्ञ के उपकरण जुटाने वाले                          |
| 587. | जनै: पूजित:            | सब लोगों से पूजित                                  |
| 588. | चैद्यदुर्वाक्क्षम:     | चेदिराज शिशुपाल के दुर्वचनों को सह लेने वाले       |
| 589. | महामोक्षद:             | उसे महान मोक्ष देने वाले                           |
| 590. | अरे: शिरश्छेदकारी      | सुदर्शन चक्र से शत्रु शिशुपाल का सिर काट लेने वाले |
| 591. | महायज्ञशोभाकर:         | युधिष्ठिर के महान् यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले        |
| 592. | चक्रवर्ती नृपानन्दकारी | राजाओं को आनन्द प्रदान करने वाले सार्वभौम सम्राट्  |
| 593. | सुहारी विहारी          | सुन्दर हार से सुशोभित विहार परायण प्रभु            |
| 594. | सभासंवृत:              | सभा सदों से घिरे हुए                               |
| 595. | कौरवस्य मानहृत्        | कुरुराज दुर्योधन का मान हर लेने वाले               |
| 596. | शाल्वसंहारक:           | राजा शाल्व का संहार करने वाले                      |
| 597. | यानहन्ता               | शाल्व के सौभ विमान को तोड़ने डालने वाले            |
| 598. | सभोज:                  | भोजवंशियों सहित                                    |
| 599. | वृष्णि:                | वृष्णिवंशी                                         |
| 600. | मधु:                   | मधुवंशी                                            |
| 601. | शूरसेन:                | शूरवीर सेना से संयुक्त, अथवा शूरसेनवंशी            |
| 602. | दशार्ह:                | दशार्हवंशी                                         |
| 603. | यदु: अन्धक:            | यदु तथा अन्धकवंशी                                  |
| 604. | लोकजित्                | लोकविजयी                                           |
| 605. | द्युमन्मानहारी         | द्युमन् का मान हर लेने वाले                        |
| 606. | वर्मधृक                | कवचधारी                                            |
| 607. | दिव्यशस्त्री           | दिव्य आयुधारी                                      |
| 608. | स्वबोध                 | आत्मबोधस्वरूप                                      |
| 609. | सदा रक्षक:             | साधु पुरुषों की सदा रक्षा करने वाले                |

| क्र० | नाम                          | विवरण                                                       |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 610. | दैत्यहन्ता                   | दैत्यों का वध करने वाले                                     |
| 611. | दन्तवक्त्रप्रणाशी            | दन्तवक्त्र का नाश करने वाले                                 |
| 612. | गदाधृक्                      | गदाधारी                                                     |
| 613. | जगत्तीर्थयात्राकर:           | सम्पूर्ण जगत् की तीर्थ यात्रा करने वाले बलरामजी             |
| 614. | पद्महार:                     | कमल की माला धारण करने वाले                                  |
| 615. | कुशी सूतहन्ता                | कुश हाथ में लेकर रोमहर्षण सूत का वध करने वाले (बलराम जी)    |
| 616. | कृपाकृत                      | कृपा करने वाले                                              |
| 617. | स्मृतीश:                     | धर्मशास्त्रों के स्वामी                                     |
| 618. | अमल:                         | निर्मल स्वरूप                                               |
| 619. | बल्वलांगप्रभाखण्डकारी        | बल्वल की अंगकान्ति को खण्डित करने वाले                      |
| 620. | भीमदुर्योधनज्ञानदाता         | भीमसेन और दुर्योधन को ज्ञान देने वाले                       |
| 621. | अपर:                         | जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं                                  |
| 622. | रोहिणीसौख्यद:                | माता रोहिणी को सुख देने वाले (बलराम जी)                     |
| 623. | रेवतीश:                      | रेवती के पति (बलराम जी)                                     |
| 624. | महादानकृत्                   | बड़े भारी दानी                                              |
| 625. | विप्रदारिद्रयहा              | सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता दूर कर देने वाले                |
| 626. | सदा प्रेमयुक्                | नित्य प्रेमी                                                |
| 627. | श्रीसुदाम्न सहाय:            | श्रीसुदामा के सहायक                                         |
| 628. | सराम: भार्गवक्षेत्रगन्ता:    | बलरामसहित परशुरामजी के शूर्पारक क्षेत्र की यात्रा करने वाले |
| 629. | श्रुते सूर्योपरागे सर्वदर्शी | विख्यात सूर्यग्रहण के अवसर पर सबसे मिलने वाले               |
| 630. | महासेनयास्थित:               | विशाल सेना के साथ विद्यमान                                  |
| 631. | स्नानयुक्त: महादानकृत्       | सूर्य-ग्रहण पर्व पर स्नान करके महान् दान करने वाले          |
| 632. | मित्रसम्मेलनार्थी            | मित्रों से मिलने के लिये इच्छुक, मित्र सम्मेलन प्रयोजन वाले |
| 633. | पाण्डवप्रीतिद:               | पाण्डवों को प्रीति प्रदान करने वाले                         |
| 634. | कुन्तिजार्थी                 | कुन्ती और उनके पुत्रों का प्रयोजन सिद्ध करने वाले           |

| क्र० | नाम                                        | विवरण                                                                   |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 635. | विशालाक्ष मोहप्रद:                         | विशालाक्ष को मोह में डालने वाले                                         |
| 636. | शान्तिद:                                   | शान्ति देने वाले                                                        |
| 637. | सखी कोटिभि: गोपिकाभि:<br>सहवटे राधिकाराधन: | कोटिश: गोपकिशोरियों के साथ वट के नीचे श्रीराधिका के<br>आराधक            |
| 638. | राधिका प्राणनाथ:                           | श्रीराधा के प्राणेश्वर                                                  |
| 639. | सखीमोहदावाग्निहा                           | सखियों के मोहरूपी दावानल को नष्ट करने वाले                              |
| 640. | वैभवेश:                                    | वैभव के स्वामी                                                          |
| 641. | स्फुरत्कोटिकंदर्पलीलाविशेष:                | कोटि-कोटि कान्तिमान् कामदेवों से भी बढ़कर लीला-विशेष प्रकट<br>करने वाले |
| 642. | सखीराधिकादु:खनाशी                          | सखियों सहित श्रीराधा के दु:ख का नाश करने वाले                           |
| 643. | विलासी                                     | -                                                                       |
| 644. | सखी मध्यग:                                 | सखियों की मण्डली में विराजमान                                           |
| 645. | शापहा                                      | शाप दूर करने वाले                                                       |
| 646. | माधवीश:                                    | माधवी श्रीराधा के स्वामी                                                |
| 647. | शंत वर्षविक्षेपहृत्                        | सौ वर्षों की वियोग व्यथा को हर लेने वाले                                |
| 648. | नन्दपुत्र:                                 | -                                                                       |
| 649. | नन्दवक्षोगत:                               | नन्द की गोद में बैठने वाले                                              |
| 650. | शीतलांग:                                   | शीतल शरीर वाले                                                          |
| 651. | यशोदाशुच: स्नानकृत्                        | यशोदाजी के प्रेमाश्रुओं से नहाने वाले                                   |
| 652. | दु:खहन्ता                                  | दु:ख दूर करने वाले                                                      |
| 653. | सदा गोपिकानेत्रलग्न: व्रजेश:               | नित्यनिरन्तर गोपांगनाओं के नेत्र में बसे रहने वाले व्रजेश्वर            |
| 654. | देवकीरोहिणीभ्यां स्तुत:                    | देवकी और रोहिणी से संस्तुत                                              |
| 655. | सुरेन्द्र:                                 | देवताओं के स्वामी                                                       |
| 656. | रहो गोपिकाज्ञानद:                          | एकान्त में गोपिकाओं को ज्ञान देने वाले                                  |
| 657. | मानद:                                      | मान देने वाले अथवा मानका खण्डन करने वाले                                |
| 658. | पट्टराज्ञीभि: आरात् संस्तुत:<br>धनी        | पटरानियों द्वारा निकट और दूर से भी संस्तुत परम ऐश्वर्य सम्पन्न          |

| क्र० | नाम                            | विवरण                                                                           |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 659. | सदा लक्ष्मणाप्राणनाथ:          | सदैव लक्ष्मणा के प्राणवल्लभ                                                     |
| 660. | सदा षोडशस्त्रीसहस्त्रस्तुतांग: | सोलह हजार रानियों द्वारा जिनके श्रीविग्रह की सदा स्तुति की<br>गयी है            |
| 661. | शुक:                           | शुकमुनि स्वरूप                                                                  |
| 662. | व्यासदेव:                      | व्यासदेवरूप (इसी प्रकार अन्य ऋषियों के नामों में भी स्वरूप जोड़<br>लेना चाहिये) |
| 663. | सुमन्तु:                       | सुमन्तु मुनि                                                                    |
| 664. | सित:                           | सित मुनि                                                                        |
| 665. | भरद्वाजक:                      | भरद्वाज मुनि                                                                    |
| 666. | गौतम:                          | गौतम मुनि                                                                       |
| 667. | आसुरि:                         | आसुरि मुनि                                                                      |
| 668. | सद्वसिष्ठ:                     | श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनि                                                             |
| 669. | शतानन्द:                       | शतानन्द मुनि                                                                    |
| 670. | आद्यराम:                       | परशुराम                                                                         |
| 671. | पर्वतो मुनि:                   | पर्वत मुनि                                                                      |
| 672. | नारद:                          | नारद मुनि                                                                       |
| 673. | धौम्य:                         | धौम्य मुनि                                                                      |
| 674. | इन्द्र                         | इन्द्र मुनि                                                                     |
| 675. | असित:                          | असित मुनि                                                                       |
| 676. | अत्रि:                         | अत्रि मुनि                                                                      |
| 677. | विभाण्ड:                       | विभाण्ड मुनि                                                                    |
| 678. | प्रचेता:                       | प्रचेता गण                                                                      |
| 679. | कृप:                           | कृप मुनि                                                                        |
| 680. | कुमार:                         | सनत्कुमार                                                                       |
| 681. | सनन्द:                         | सनन्दन                                                                          |
| 682. | याज्ञवल्क्य:                   | याज्ञवल्क्य मुनि                                                                |

| क्र० | नाम                 | विवरण                        |
|------|---------------------|------------------------------|
| 683. | ऋभु:                | ऋभु मुनि                     |
| 684. | अंगिरा:             | अंगिरा मुनि                  |
| 685. | देवल:               | देवल मुनि                    |
| 686. | श्रीमृकण्ड:         | श्रीमृकण्ड मुनि              |
| 687. | मरीचि:              | मरीचि मुनि                   |
| 688. | क्रतु:              | क्रतु मुनि                   |
| 689. | और्वक:              | और्व मुनि                    |
| 690. | लोमश:               | लोमश मुनि                    |
| 691. | पुलस्त्य:           | पुलस्त्य मुनि                |
| 692. | भृगु:               | भृगु मुनि                    |
| 693. | ब्रह्मारात: वसिष्ठ: | ब्रह्मरात वसिष्ठ मुनि        |
| 694. | नर: नारायण:         | नर-नारायण                    |
| 695. | दत्त:               | दत्तात्रेय                   |
| 696. | पाणिनि:             | व्याकरण-सूत्रकार पाणिनि      |
| 697. | पिंगल:              | (छन्द:सूत्रकार) महर्षि पिंगल |
| 698. | भाष्यकार:           | महाभाष्यकार पिंजलि           |
| 699. | कात्यायन:           | वार्तिककार कात्यायन मुनि     |
| 700. | विप्रपातंजलि:       | ब्राह्मण पतंजलि              |
| 701. | गर्ग:               | यदुकुल के स्वामी             |
| 702. | गुरु:               | बृहस्पति                     |
| 703. | गीष्पति:            | वाचस्पति बृहस्पति            |
| 704. | गौतमीश:             | गौतम के स्वामी               |
| 705. | मुनि: जाजलि:        | महर्षि जाजलि                 |
| 706. | कश्यप:              | कश्यप मुनि                   |
| 707. | गालव:               | गालव                         |

| क्र० | नाम                 | विवरण                                               |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 708. | द्विज: सौभरि:       | ब्रह्मर्षि सौभरि                                    |
| 709. | ऋष्यश्रृंग:         | ऋष्यश्रृंग                                          |
| 710. | कण्व:               | कण्व मुनि                                           |
| 711. | द्वित:              | द्वित मुनि                                          |
| 712. | जात्द्भव:           | जातूकर्ण्य मुनि                                     |
| 713. | एकत:                | एकत मुनि                                            |
| 714. | घन:                 | घन मुनि                                             |
| 715. | कर्दमस्य-आत्मज:     | कर्दमपुत्र कपिल मुनि                                |
| 716. | कर्दम:              | महर्षि कर्दम                                        |
| 717. | भार्गव:             | भृगुपुत्र च्यवन                                     |
| 718. | कौत्स्य:            | पवित्र कौत्स्य मुनि                                 |
| 719. | आरुणि:              | आरुणि मुनि                                          |
| 720. | शुचि: पिप्पलाद:     | पवित्र पिप्पलाद मुनि                                |
| 721. | मृकण्डस्य पुत्र:    | मार्कण्डेय मुनि                                     |
| 722. | पैल:                | पैल मुनि                                            |
| 723. | जैमिनि:             | जैमिनि मुनि                                         |
| 724. | सत् सुमन्तु:        | सत्सुमन्तु मुनि                                     |
| 725. | वरो गांगल           | श्रेष्ठ गांगल मुनि                                  |
| 726. | स्फोटगेह: फलाद      | फल खाने वाले स्फोटगेह मुनि                          |
| 727. | सदापूजित: ब्राह्मण: | नित्यपूजित ब्राह्मणस्वरूप                           |
| 728. | सर्वरूपी:           | सर्व-रूपधारी                                        |
| 729. | महामोहनाश: मुनीश:   | महान्मोह नाशक मुनीस्वरारी (मुन्नेश्वर या मुनेश्वरन) |
| 730. | प्रागमर:            | पूर्वदेवता (उपेन्द्रवतार में देवतारूप)              |
| 731. | मुनीशस्तुत:         | मुनीश्वरों द्वारा संस्तुत                           |
| 732. | शौरिविज्ञानदाता     | वसुदेवजी को ज्ञान देने वाले                         |

| क्र० | नाम                                                  | विवरण                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733. | महायज्ञकृत्                                          | महान् यज्ञ करने वाले                                                                                     |
| 734. | आभृथस्नानपूज्य:                                      | यज्ञान्त में किये जाने वाले अवभृथस्नान द्वारा पूज्य                                                      |
| 735. | सदादक्षिणाद:                                         | सदा दक्षिणा देने वाले                                                                                    |
| 736. | नृपै: पारिबर्ही                                      | राजाओं से भेंट लेने वाले                                                                                 |
| 737. | व्रजानन्दद:                                          | वज्र को आनन्द देने वाले                                                                                  |
| 738. | द्वाराकागेहदर्शी                                     | द्वारकापुरी के भवनों को देखने वाले                                                                       |
| 739. | महाज्ञानद:                                           | महान् ज्ञान प्रदान करने वाले                                                                             |
| 740. | देवकीपुत्रद:                                         | देवकी को उनके मरे हुए पुत्र लाकर देने वाले                                                               |
| 741. | असुरै: पूजित:                                        | असुरों से पूजित                                                                                          |
| 742. | इन्द्रसेनादृत:                                       | राजा बलि से सम्मानित                                                                                     |
| 743. | सदाफाल्गुनप्रीतिकृत्                                 | अर्जुन से सदा प्रेम करने वाले                                                                            |
| 744. | सत्सुभद्राविवाहे द्विपाश्रवप्रद:                     | सुभद्रा के शुभ विवाह में दहेज के रूप में हाथी, घोड़े देने वाले                                           |
| 745. | मानयान:                                              | वरपक्ष को सम्मानित करने वाले, मानयुक्त वाहन अर्पित करने<br>वाले                                          |
| 746. | भुवं दर्शक:                                          | भूमण्डल को देखने और दिखाने वाले                                                                          |
| 747. | मैथिलेन प्रयुक्त:                                    | मिथिलापति राजा बहुलाश्व तथा मिथिलानिवासी ब्राह्मण श्रुतदेव<br>को एक ही समय दर्शन देने के लिये प्रार्थित  |
| 748. | आशु ब्राह्मणै: सह राजा स्थित:<br>ब्राह्मणैश्च स्थित: | उसी क्षण एक ही साथ राजा बहुलाश्व के साथ विराजमान तथा<br>श्रुतदेव ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणों में विराजमान |
| 749. | मैथिले कृती                                          | मैथिल राजा और मैथिल ब्राह्मण के प्रति कर्तव्य का पालन करने<br>वाले                                       |
| 750. | लोकवेदोपदेशी                                         | लोक और वेद का उपदेश करने वाले                                                                            |
| 751. | सदा वेदवाक्यै: स्तुत:                                | सदा वेदवचनों द्वारा स्तुत                                                                                |
| 752. | शेषशायी                                              | शेषनाग पर शयन करने वाले                                                                                  |
| 753. | अमरेषु ब्राह्मणै: परीक्षावृत:                        | भृगु आदि ब्राह्मणों ने परीक्षा करके सब देवताओं में श्रेष्ठ रूप से<br>जिनका वरण किया है                   |
| 754. | भृगुप्रार्थित:                                       | भृगु से प्रार्थित                                                                                        |
| 755. | दैत्यहाँ                                             | दैत्यनाशक                                                                                                |

| क्र० | नाम                       | विवरण                                                                            |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 756. | ईशरक्षी                   | भस्मासुर को भस्म करके शिवजी की रक्षा करने वाले                                   |
| 757. | अर्जुनस्य सखा             | अर्जुन के मित्र                                                                  |
| 758. | अर्जुनस्यापि मानप्रहारी   | अर्जुन का भी अभिमान भंग करने वाले                                                |
| 759. | विप्रपुत्रप्रद:           | ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने वाले                                               |
| 760. | धामगन्ता                  | ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के लिये अपने दिव्यधाम में जाने वाले                  |
| 761. | माधवीभिर्विहारस्थित:      | अपनी भार्या स्वरूपा मधुकुल की स्त्रियों के साथ समुद्र में जल-<br>विहार करने वाले |
| 762. | कलांग                     | कलाएं जिनके अंग हैं                                                              |
| 763. | महामोहदावाग्निदग्धाभिराम: | महामोहमय दावानल से दग्ध मन को आकर्षित करने वाले                                  |
| 764. | यदु: उग्रसेन: नृप:        | यदु, उग्रसेन, नृपति                                                              |
| 765. | अक्रूर                    | -                                                                                |
| 766. | उद्धव:                    | -                                                                                |
| 767. | शूरसेन:                   | -                                                                                |
| 768. | शूर:                      | वीर                                                                              |
| 769. | हदीक:                     | कृतवर्मा के पिता ह्दीक                                                           |
| 770  | सत्राजित:                 | -                                                                                |
| 771. | अप्रमेय:                  | प्रमाणातीत                                                                       |
| 772. | गद:                       | बलरामजी के छोटे भाई गद                                                           |
| 773. | सारण:                     | -                                                                                |
| 774. | सात्यिक                   | सत्यकपुत्र                                                                       |
| 775. | देवभाग:                   | -                                                                                |
| 776. | मानस:                     | -                                                                                |
| 777. | संजय:                     | -                                                                                |
| 778. | श्यामक:                   | -                                                                                |
| 779. | वृक:                      | -                                                                                |
| 780. | वत्सक:                    | (पुत्र को प्यार भरा संबोधन)                                                      |

| क्र० | नाम                          | विवरण                                               |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 781. | देवक:                        | राजा उग्रसेन के छोटे भाई, श्रीकृष्ण के नाना         |
| 782. | भद्रसेन:                     | कंस द्वारा मरे गए श्रीकृष्ण के (6) भाइयों में से एक |
| 783. | नृप अजातशत्रु:               | राजा युधिष्ठिर                                      |
| 784. | जय:                          | - (अर्जुन)                                          |
| 785. | माद्रीपुत्र:                 | नकुल सहदेव                                          |
| 786. | भीष्म:                       | पितामह देवव्रत                                      |
| 787. | कृप:                         | कृपाचार्य                                           |
| 788. | बुद्धिचक्षु:                 | प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र                             |
| 789. | पाण्डु:                      | पाण्डवों के पिता पाण्डु                             |
| 790. | शांतनु:                      | भीष्म के पिता शान्तनु                               |
| 791. | देवो बाल्हीक:                | देवस्वरूप बाल्हीक                                   |
| 792. | भूरिश्रवा:                   | -                                                   |
| 793. | चित्रवीर्य:                  | -                                                   |
| 794. | विचित्र:                     | चित्रांगद                                           |
| 795. | शल:                          | -                                                   |
| 796. | दुर्योधन:                    | -                                                   |
| 797. | कर्ण:                        | -                                                   |
| 798. | सुभद्रासुत:                  | अभिमन्यु                                            |
| 799. | प्रसिद्ध: विष्णुरात:         | सुप्रसिद्ध राजा परीक्षित                            |
| 800. | जनमेजय:                      | - (परीक्षित के पुत्र )                              |
| 801. | पाण्डव:                      | पांचों पाण्डव                                       |
| 802. | कौरव:                        | कुरुकुल में उत्पन्न क्षत्रिय समुदाय                 |
| 803. | सर्वतेजा: हरि:               | सम्पूर्ण तेज से सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण            |
| 804. | सर्वरूपी: राधया व्रजं ह्रागत | सर्वस्वरूप, श्रीराधा के साथ व्रज में अवतीर्ण        |
| 805. | पूर्णदेव:                    | परिपूर्णतम परमात्मा                                 |

| क्र० | नाम                 | विवरण                                                |
|------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 806. | वर:                 | सब के वरणीय                                          |
| 807. | रासलीलापर:          | रासक्रीडापरायण                                       |
| 808. | दिव्यरूपी           | दिव्य रूप वाले                                       |
| 809. | रथस्थ:              | रथ पर विराजमान                                       |
| 810. | नवद्वीपखण्डप्रदर्शी | जमबूद्वीप के नौ खण्डों को देखने-दिखाने वाले          |
| 811. | महामानद:            | बहुत सम्मान देने वाले अथवा महामान का खण्डन करने वाले |
| 812. | गोपज                | गोप सुत                                              |
| 813. | विश्वरूप:           | स्वयं ही विश्व के रूप में प्रकाशमान                  |
| 814. | सनन्द:              | सनन्द                                                |
| 815. | नन्द:               | नन्द                                                 |
| 816. | वृष:                | वृषभानु                                              |
| 817. | वल्लवेश:            | गोपेश्वर                                             |
| 818. | सुदामा              | 'श्रीदामा' नामक गोप                                  |
| 819. | अर्जुन:             | अर्जुन गोप                                           |
| 820. | सौबल:               | सुबल                                                 |
| 821. | सकृष्ण: स्तोक:      | स्तोककृष्ण                                           |
| 822. | अंकुश:              | -                                                    |
| 823. | सद्विशालर्षभाख्य:   | विशाल और ऋषभ नामक दो सखाओं वाले                      |
| 824. | सुतेजस्विक:         | श्रेष्ठ तेजस्वी                                      |
| 825. | कृष्णमित्रो वरूथ:   | श्रीकृष्ण के सखा वरूथ                                |
| 826. | कुशेश:              | कुशेश्वर                                             |
| 827. | वनेश:               | वनेश्वर                                              |
| 828. | वृन्दावनेश:         | वृन्दावनेश्वर                                        |
| 829. | माथुरेशाधिप:        | मथुरामण्डल के राजाधिराज                              |
| 830. | गोकुलेश:            | गोकुल के स्वामी                                      |

देखें 95

| क्र० | नाम                                          | विवरण                                                                    |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 831. | सदा गोगण:                                    | सदा गौओं के समुदाय के साथ रहने वाले                                      |
| 832. | गोपति:                                       | गोस्वामी                                                                 |
| 833. | गोपिकेश:                                     | गोपांगनावल्लभ                                                            |
| 834. | गोवर्धन:                                     | गौओं की वृद्धि करने वाले, गिरिराज गोवर्धन अथवा नामधारी<br>गोप            |
| 835. | गोपति::                                      | गौओं के पालक                                                             |
| 836. | कन्यकेश:                                     | गोपिकशोरियों के प्राणवल्लभ                                               |
| 837. | अनादि:                                       | जिनका कोई आदिकरण नहीं तथा जो सबके आदि हैं वे                             |
| 838. | आत्मा                                        | अन्तर्यामी परमात्मा                                                      |
| 839. | हरि:                                         | श्यामवर्ण श्रीकृष्ण                                                      |
| 840. | पर: पुरुष:                                   | परम पुरुष                                                                |
| 841. | निर्गुण:                                     | प्राकृत गुणों से अतीत                                                    |
| 842. | ज्योतिरूप:                                   | ज्योतिर्मय विग्रहवाले                                                    |
| 843. | निरीह:                                       | चेष्टा या कामना से रहित                                                  |
| 844. | सदा निर्विकार:                               | सतत विकारशून्य                                                           |
| 845. | प्रपंचात्पर:                                 | सकल दृश्य-प्रपंच से परे विराजमान                                         |
| 846. | ससत्य:                                       | सत्ययुक्त अथवा सत्या-सत्यभामा से संयुक्त                                 |
| 847. | पूर्ण:                                       | परिपूर्ण                                                                 |
| 848. | परेश:                                        | परमेश्वर                                                                 |
| 849. | सूक्ष्म:                                     | सूक्ष्मस्वरूप                                                            |
| 850. | द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य<br>कर्ता         | द्वारका में राजा उग्रसेन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने<br>वाले |
| 851. | अपि पौत्रेण भूभारहर्ता                       | पुत्र एवं पौत्र के सहयोग से भूमिका भार उतारने वाले                       |
| 852. | पुन: श्रीव्रजे राधया रासरंगस्य<br>कर्ता हरि: | पुन: श्रीव्रज में श्रीराधिका के साथ रास-रंग करने वाले श्रीहरि            |
| 853. | गोपिकानां च भर्ता                            | श्रीराधा तथा अन्य गोप-किशोरियों के पति                                   |
| 854. | सदैक:                                        | सदा एकमात्र अद्वितीय                                                     |

| क्र॰ | नाम                                | विवरण                                                                 |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 855. | अनेक:                              | अनेक रूपों में प्रकट                                                  |
| 856. | प्रभापूरितांग:                     | प्रकाशपूर्ण अंग वाले                                                  |
| 857. | योगमायाकार:                        | योगमाया के उद्भावक                                                    |
| 858. | कालजित्                            | कालविजयी                                                              |
| 859. | सुदृष्टि:                          | उत्तम दृष्टि वाले                                                     |
| 860. | महत्तत्त्वरूप:                     | महत्तत्त्स्वरूप                                                       |
| 861. | प्रजात:                            | उत्कृष्ट अवतारधारी                                                    |
| 862. | क्टस्थ:                            | - (निर्विकार)                                                         |
| 863. | आद्यांकुर:                         | विश्ववृक्ष के प्रथम अंकुर, ब्रह्मा                                    |
| 864. | वृक्षरूप:                          | विश्ववृक्षरूप                                                         |
| 865. | विकारस्थित:                        | विकारों (कार्यों) में भी कारणरूप से विद्यमान                          |
| 866. | वैकारिकस्तैजस्तामसक्ष्च<br>अहंकार: | वैकारिक, तेजस और तामस (अथवा सात्विक, राजस, तामस)<br>त्रिविध अहंकाररूप |
| 867. | नभ:                                | आकाशस्वरूप                                                            |
| 868. | दिक्                               | दिशास्वरूप                                                            |
| 869. | समीर:                              | वायुरूप                                                               |
| 870. | सूर्य:                             | सूर्यस्वरूप                                                           |
| 871. | प्रचेतोश्र्ववन्हि:                 | वरुण अश्विनीकुमार एवं अग्निस्वरूप                                     |
| 872. | शक्र:                              | इन्द्र                                                                |
| 873. | उपेन्द्र:                          | भगवान् वामन                                                           |
| 874. | मित्र:                             | मित्रदेवता                                                            |
| 875. | श्रुति:                            | श्रवणेन्द्रिय                                                         |
| 876. | त्वक्                              | त्वगिन्द्रिय                                                          |
| 877. | दृक्                               | नेत्रेन्द्रिय                                                         |
| 878. | घ्राण:                             | नासिकेन्द्रिय                                                         |

| क्र० | नाम        | विवरण                                          |
|------|------------|------------------------------------------------|
| 879. | जिह्वा     | रसनेन्द्रिय                                    |
| 880. | गिर:       | वागिन्द्रिय                                    |
| 881. | भुजा       | हस्तस्वरूप                                     |
| 882. | मेढरक:     | जननेन्द्रियरूप                                 |
| 883. | पायु:      | 'पायु' नामक कर्मेन्द्रिय (गुदा) रूप            |
| 884. | गघ्रि:     | 'चरण' नामक कमेन्द्रियरूप                       |
| 885. | सचेष्ट:    | चेष्टाशील                                      |
| 886. | धरा        | पृथ्वी                                         |
| 887. | व्योम      | आकाश                                           |
| 888. | वा:        | जल                                             |
| 889. | मारुत:     | वायु                                           |
| 890. | तेज:       | अग्नि (पंचभूतस्वरूप)                           |
| 891. | रूपम्      | रूप                                            |
| 892. | रस:        | -                                              |
| 893. | गन्ध:      | -                                              |
| 894. | शब्द:      | -                                              |
| 895. | स्पर्श:    | -                                              |
| 896. | सचित्त:    | चित्तयुक्त                                     |
| 897. | बुद्धि:    | -                                              |
| 898. | विराट्     | -                                              |
| 899. | कालरूप:    | -                                              |
| 900. | वासुदेव:   | सर्वव्यापी भगवान                               |
| 901. | जगत्कृत्   | संसार के स्त्रष्टा                             |
| 902. | अण्डेशयान: | ब्रह्माण्ड के गर्भ में शयन करने वाले ब्रह्माजी |
| 903. | सशेष:      | शेष के साथ रहने वाले (अर्थात् शेष शय्याशायी)   |

| क्र० | नाम            | विवरण                                                          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 904. | सहस्त्रस्वरूप: | सहसहस्त्रों स्वरूप धारण करने वालेस्त्रों स्वरूप धारण करने वाले |
| 905. | रमानाथ:        | -                                                              |
| 906. | आद्योवतार:     | ब्रह्मारूप में जिनका प्रथम बार अवतार हुआ, वे श्रीहरि           |
| 907. | सदा सर्गकृत्   | विधाता के रूप में सदा सृष्टि करने वाले                         |
| 908. | पद्मज:         | दिव्य कमल से उत्पन्न ब्रह्मा                                   |
| 909. | कर्मकर्ता      | निरन्तर कर्म करने वाले                                         |
| 910. | नाभिपद्मोद्भव: | नारायण के नाभिकमल से प्रकट ब्रह्मा                             |
| 911. | दिव्यवर्ण:     | दिव्य कान्ति से सम्पन्न                                        |
| 912. | कवि:           | त्रिकालदर्शी अथवा विश्वरूप काव्य के निर्माता आदि कवि           |
| 913. | लोककृत्        | जगत्स्त्रष्टा                                                  |
| 914. | कालकृत्        | काल के निर्माता                                                |
| 915. | सूर्यरूप:      | -                                                              |
| 916. | अनिमेष:        | निमेषरहित                                                      |
| 917. | अभव:           | जन्मरहित                                                       |
| 918. | वत्सरान्त:     | संवत्सर के लयस्थान                                             |
| 919. | महीयान्        | महान् से भी अत्यन्त महान्                                      |
| 920. | तिथि:          | -                                                              |
| 921. | वार:           | दिन                                                            |
| 922. | नक्षत्रम्      | -                                                              |
| 923. | योग:           | -                                                              |
| 924. | लग्न:          | -                                                              |
| 925. | मास:           | -                                                              |
| 926. | घटी            | अर्धमुहूर्तरूप                                                 |
| 927. | क्षण:          | -                                                              |
| 928. | काष्टिका:      | काष्ठा                                                         |

| क्र० | नाम                  | विवरण                                      |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 929. | मुहूर्त:             | दो घड़ी का समय                             |
| 930. | याम:                 | प्रहर                                      |
| 931. | ग्रहा:               | -                                          |
| 932. | यामिनी               | रात्रिरूप                                  |
| 933. | दिनम्                | दिन                                        |
| 934. | ऋक्षमालागत:          | नक्षत्रपंक्तियों में गमन करने वाले ग्रहरूप |
| 935. | देवपुत्र:            | वसुदेवनन्दन                                |
| 936. | कृत:                 | सत्ययुगरूप                                 |
| 937. | त्रेयता:             | त्रेता                                     |
| 938. | द्वापर:              | -                                          |
| 939. | असौकलि:              | यह कलियुग                                  |
| 940. | युगानां सहस्त्रम्    | सहस्त्रचतुर्युग (ब्रह्माजी का एक दिन)      |
| 941. | मन्वन्तरम्           | -                                          |
| 942. | लय:                  | संहाररूप                                   |
| 943. | पालनम्               | पालनकर्मस्वरूप                             |
| 944. | सत्कृति:             | उत्तम सृष्टिरूप                            |
| 945. | परार्द्धम्           | परार्द्धकालरूप                             |
| 946. | सदोत्पत्तिकृत्       | सदा सृष्टि करने वाले                       |
| 947. | द्वयक्षर: ब्रह्मरूप: | दो अक्षर वाला 'कृष्ण' नामक ब्रह्मास्वरूप   |
| 948. | रुद्रसर्ग:           | -                                          |
| 949. | कौमारसर्ग:           | -                                          |
| 950. | मुने: सर्गकृत्       | मुनिसर्ग के कर्ता                          |
| 951. | देवकृत्              | देवसर्ग के रचयिता                          |
| 952. | प्राकृत:             | प्राकृतसर्गरूपी                            |
| 953. | श्रुति:              | वेद                                        |

| क्र० | नाम                                   | विवरण                                                       |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 954. | स्मृति:                               | धर्मशास्त्र                                                 |
| 955. | स्तोत्रम्                             | स्तुति                                                      |
| 956. | पुराणम्                               | -                                                           |
| 957. | धनुर्वेद:                             | -                                                           |
| 958. | इज्या                                 | यज्ञ                                                        |
| 959. | गान्धर्ववेद:                          | - (संगीतशास्त्र)                                            |
| 960. | विधाता                                | ब्रह्मा                                                     |
| 961. | नारायण:                               | विष्णु                                                      |
| 962. | सनत्कुमार:                            | -                                                           |
| 963. | वराह: नारद:                           | वराहावतार देवर्षि नारदरूप                                   |
| 964. | धर्मपुत्र:                            | धर्म के पुत्र नर-नारायण आदि                                 |
| 965. | मुनि: कर्दमस्यात्मज:                  | कर्दमकुमार कपिल मुनि                                        |
| 966. | सयज्ञो दत्त:                          | यज्ञस्वरूप और दत्तात्रेय                                    |
| 967. | अमरो नाभिज:                           | अविनाशी ऋषभदेव                                              |
| 968. | श्रीपृथु:                             | राजा पृथु                                                   |
| 969. | सुमत्स्य:                             | सुन्दर मस्त्यावतार                                          |
| 970. | कूर्म:                                | कच्छपावतार                                                  |
| 971. | धन्वन्तरि:                            | -                                                           |
| 972. | मोहिनी                                | मोहिनी अवतार                                                |
| 973. | प्रतापी नारसिंह:                      | प्रतापी नृसिंहावतार                                         |
| 974. | द्विजोवामन:                           | ब्राह्मणजातीय वामनावतार                                     |
| 975. | रेणुकापुत्ररूप:                       | परशुराम                                                     |
| 976. | श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:<br>व्यासदेव: | वेदों के विभाजक तथा स्तोत्र आदि के निर्माता मुनिवर व्यासदेव |
| 977. | धनुर्वेदभाग् रामचन्द्रावतार:          | धनुर्वेदज्ञाता श्रीरामचन्द्रावतार                           |

| क्र०  | नाम                                       | विवरण                                              |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 978.  | सीतापति:                                  | -                                                  |
| 979.  | भारहृत्                                   | भूभार हरण करने वाले                                |
| 980.  | रावणारि:                                  | रावण के शत्रु                                      |
| 981.  | नृप: सेतुकृत्                             | समुद्र पर पुल बांधने वाले नरेश                     |
| 982.  | वानरेन्द्रप्रहारी                         | बालि को मारने वाले                                 |
| 983.  | महायज्ञकृत्                               | महान् अश्वमेध यज्ञ करने वाले (श्रीराम)             |
| 984.  | प्रचण्ड: राघवेन्द्र:                      | प्रचण्ड पराक्रमी रघुनाथजी                          |
| 985.  | बल: कृष्णचन्द्र:                          | बलराम सहित साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण                |
| 986.  | कल्कि: कलेश:                              | 'कल्कि', कलाओं के स्वामी                           |
| 987.  | प्रसिद्धो बुद्ध:                          | प्रसिद्ध बुद्धावतार                                |
| 988.  | हंस:                                      | हंसावतार                                           |
| 989.  | अश्व:                                     | हयग्रीवावतार                                       |
| 990.  | ऋषीन्द्रोजित:                             | ऋषिप्रवर पुलहपुत्र अजित                            |
| 991.  | देववैकुण्ठनाथ:                            | देवलोक तथा वैकुण्ठलोक के अधिपति                    |
| 992.  | अमूर्ति:                                  | निराकार                                            |
| 993.  | मन्वन्तरस्यावतार:                         | -                                                  |
| 994.  | गजोद्धारण:                                | गज ग्राह युद्ध में हाथी को उबारने वाले (हरि-अवतार) |
| 995.  | ब्रह्मापुत्र: श्रीमनु:                    | श्रीस्वायम्भुव मनु                                 |
| 996.  | दानशील:                                   | -                                                  |
| 997.  | दुष्यन्तजो नृपेन्द्र:                     | दुष्यन्तकुमार महाराज भरत                           |
| 998.  | संदृष्टः श्रुतः भूतः एवं<br>भविष्यत् भवत् | दृष्ट, श्रुत, भूत, भविष्यत् एवं वर्तमानस्वरूप      |
| 999.  | स्थावरो जंगम:                             | स्थावरजंगम रूप                                     |
| 1000. | अल्पं च महत्                              | अल्प और महान                                       |

#### माहात्म्य

श्रीभुजंगप्रयात छन्द में कहे गये राधिकावल्लभ श्रीकृष्ण के सहस्त्रनामों का जो द्विज सर्वदा भक्तिभाव से पाठ करता है, वह कृतार्थ एवं श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है। यह श्रवणमात्र से बहुत बड़ी पापराशि का भेदन कर डालता है। वैष्णवों के लिये तो यह सदा प्रिय तथा मंगलकारी है। आश्विन मास की रास पूर्णिमा के दिन, श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी में, चैत्र की रासपूर्णिमा के दिन भाद्रपद मास में राधाष्टमी के दिन जो भक्तियुक्त पुरुष इस सहसत्रनाम का पूजन करके पाठ करता है, वह प्रशस्त होकर चारों प्रकार के मोक्षसुख का अनुभव करता है। जो श्रीकृष्णपुरी मथुरा में, वृन्दावन में, वज्र में, गोकुल में, वंशीवट के निकट, अक्षयवट के पास अथवा सूर्यपुत्री यमुना के तट पर इस सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह भक्त पुरुष गोलोकधाम में जाता है। जो भूमण्डल में, सर्वत्र, किसी भी स्थान में, घर में या वन में भक्ति भाव से इस स्तोत्र के पाठ द्वारा भगवान का भजन करता है, उस भक्त को भगवान श्रीहरि एक क्षण के लिये भी नहीं छोड़ते। श्रीकृष्णचन्द्र माधव उसके वशीभूत हो जाते हैं। भक्त पुरुषों के लिये यह सहस्त्रनामस्तोत्र प्रयत्नपूर्वक सदा गोपनीय है, सदा गोपनीय है, सदा गोपनीय है। यह न तो सबके समक्ष प्रकाशन के योग्य है और न कभी किसी लम्पट को इसका उपदेश ही देना चाहिये। इस सहस्त्रनाम की पुस्तक जिस घर में भी रहती है, वहाँ राधिकानाथ आदि पुरुष श्रीकृष्ण सदा निवास करते हैं तथा उस घर में छहों गुण और बारहों सिद्धियाँ तीसों शुभलक्षणात्मक गुणों के साथ स्वयं पहुँच जाती है॥१२१-१२७॥

| नाम                             | नाम क्र०              |
|---------------------------------|-----------------------|
| अंकुश:                          | 822                   |
| अंगदी                           | 258                   |
| अंगिरा:                         | 684                   |
| अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभ:          | 262                   |
| अक्रूर                          | 765                   |
| अक्रूर सेवापर:                  | 296                   |
| अक्रूरगेहं गमी                  | 355                   |
| अक्रूरमन्त्रोपदेशी              | 290                   |
| अगध्र:                          | 191                   |
| अगेन्द्रोपरि शक्रपूज्य:         | 197                   |
| अग्निभुक्                       | 153                   |
| अग्निहारक:                      | 171                   |
| अघारिनामा                       | 131                   |
| अच्युत:                         | 12                    |
| अज:                             | 26                    |
| अण्डेशयान:                      | 902                   |
| अत्रि:                          | 676                   |
| अनन्त:                          | <mark>376, 539</mark> |
| अनन्तस्वरूप:                    | 245                   |
| अनादि:                          | 837                   |
| अनिमेष:                         | 916                   |
| अनिरुद्ध:                       | 496                   |
| अनिल:                           | 486                   |
| अनुगैर्गोपजै: दिव्यवैकुण्ठदर्शी | 203                   |
| अनेक:                           | <mark>550, 855</mark> |
| अनोभञ्जन:                       | 76                    |
| अपर:                            | 621                   |
| अपि पौत्रेण भूभारहर्ता          | 851                   |
| अप्रमेय:                        | 771                   |
| अभव:                            | 917                   |
|                                 |                       |

| नाम                                 | नाम क्र० |
|-------------------------------------|----------|
| अमरो नाभिज:                         | 967      |
| अमल:                                | 618      |
| अमलश्री:                            | 294      |
| अमिताशी                             | 186      |
| अमित्रजित्:                         | 487      |
| अमूर्ति:                            | 992      |
| अरे: शिरश्छेदकारी                   | 590      |
| अर्जुन:                             | 819      |
| अर्जुनस्य सखा                       | 757      |
| अर्जुनस्यापि मानप्रहारी             | 758      |
| अलिभि:कुन्तलालोलकेश:                | 278      |
| अल्पं च महत्                        | 1000     |
| अवनीश:                              | 184      |
| अश्व:                               | 989      |
| अष्टभानु:                           | 458      |
| अष्टवक्रर्षि द्रष्टा                | 220      |
| असित:                               | 675      |
| असुरै: पूजित:                       | 741      |
| असौकलि:                             | 939      |
| आत्मा                               | 838      |
| आद्य:                               | 99       |
| आद्यराम:                            | 670      |
| आद्यांकुर:                          | 863      |
| आद्योवतार:                          | 906      |
| आनन्दकारी                           | 151      |
| आनन्दद:                             | 114      |
| आभृथस्नानपूज्य:                     | 734      |
| आयु: आयु यदु:                       | 492      |
| आरात<br>सखीकङ्कणैस्ताडिताक्रूररक्षी | 308      |
| आरुणि:                              | 719      |

| नाम                                                  | नाम क्र० |
|------------------------------------------------------|----------|
| आशु ब्राह्मणै: सह राजा स्थित:<br>ब्राह्मणैश्च स्थित: | 748      |
| आसुरि:                                               | 667      |
| इज्या                                                | 958      |
| इन्द्र                                               | 674      |
| इन्द्रसेनादृत:                                       | 742      |
| इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्ड:                              | 48       |
| ईशरक्षी                                              | 756      |
| उग्रसेनप्रसिद्ध:                                     | 341      |
| उग्रसेनावृत:                                         | 561      |
| उद्धव:                                               | 766      |
| उद्धवप्रीतिपूर्ण:                                    | 568      |
| उन्नाद:                                              | 479      |
| उपेन्द्र:                                            | 873      |
| ऋक्षमालागत:                                          | 934      |
| ऋभु:                                                 | 683      |
| ऋषीन्द्रोजित:                                        | 990      |
| ऋष्यश्रृंग:                                          | 709      |
| एकत:                                                 | 713      |
| और्वक:                                               | 689      |
| कंसदु:स्वप्नकारी                                     | 327      |
| कंसमन्त्रोपदेष्टा                                    | 289      |
| कंसहन्ता                                             | 3        |
| कटाक्षस्मिती                                         | 275      |
| कण्व:                                                | 710      |
| कदम्बे स्थित:                                        | 177      |
| कदा गोपनन्दांक:                                      | 104      |
| कदा नन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमान:                         | 103      |
| कदा ब्रह्मणा संस्तुत:                                | 135      |
| कदा राधया नन्दगेहे प्रापित:                          | 120      |
| कदा वृन्दकारण्यचारी                                  | 35       |
|                                                      |          |

| नाम                           | नाम क्र० |
|-------------------------------|----------|
| कदा ब्रजे गोपिकाभि: नृत्यमान: | 102      |
| कदाचिद् राधया रथस्थ:          | 31       |
| कन्यकेश:                      | 836      |
| करीन्द्र-प्रहारी              | 329      |
| कर्ण:                         | 797      |
| कर्दम:                        | 716      |
| कर्दमस्य-आत्मज:               | 715      |
| कर्मकर्ता                     | 909      |
| कलांग                         | 762      |
| कलाकारक:                      | 236      |
| कलाढ्य:                       | 266      |
| कलि:                          | 287      |
| कलिन्दांगजाकेलिकृत्           | 269      |
| कलिन्दांगजाभेदन:              | 529      |
| कलिन्दांगजामोहन:              | 402      |
| कलिन्दांजाकूलग:               | 106      |
| कलेश:                         | 243      |
| कल्कि: कलेश:                  | 986      |
| कवि:                          | 912      |
| कश्यप:                        | 706      |
| कात्यायन:                     | 699      |
| काम:                          | 379      |
| कामदेवापरश्री:                | 443      |
| कामपुत्र:                     | 503      |
| कामपूर:                       | 148      |
| काममोही                       | 237      |
| कामरूप:                       | 207      |
| कामिनीश:                      | 205      |
| कार्ष्णि                      | 378      |
| कालकृत्                       | 914      |
| कालजित्                       | 858      |

| नाम                  | नाम क्र०              |
|----------------------|-----------------------|
| कालरूप:              | 899                   |
| कालियस्य दमी         | 142                   |
| काशिराजप्रणाशी       | 534                   |
| काष्टिका:            | 928                   |
| किरीटी               | 260                   |
| किरीटोज्ज्वलाभ:      | 56                    |
| कुंकुमश्री:          | 270                   |
| कुण्डलच्छत्रहर्ता    | 429                   |
| कुद्मिप्रणाशप्रयास:  | 285                   |
| कुन्तलस्रक्          | 30                    |
| कुन्तली              | 29                    |
| कुन्तिजार्थी         | 634                   |
| कुब्जया पूजितांग:    | 354                   |
| कुब्जाविनोदी         | 323                   |
| कुमार:               | 680                   |
| कुरुग्रामगन्ता घृणी  | 570                   |
| कुरुग्रामतिर्यग्गति: | 545                   |
| कुशी सूतहन्ता        | 615                   |
| कुशेश:               | 826                   |
| कूटस्थ:              | 862                   |
| कूपकर्णप्रहारी       | 512                   |
| कूर्म:               | 970                   |
| कूलवर्ती             | 299                   |
| कृत:                 | 936                   |
| कृती                 | 16                    |
| कृप:                 | <mark>679, 787</mark> |
| कृपाकारक:            | 182                   |
| कृपाकृत              | <mark>192, 616</mark> |
| कृपालु:              | 581                   |
| कृशांग:              | 46                    |
| कृष्ण:               | 8                     |

| नाम                           | नाम क्र०              |
|-------------------------------|-----------------------|
| कृष्णचन्द्र:                  | 310                   |
| कृष्णमित्रो वरूथ:             | 825                   |
| कृष्णवर्ण:                    | 174                   |
| कृष्णाग्रज:                   | 167                   |
| केलिकर्ता                     | 183                   |
| कोटिकंदर्प लीलाभिराम:         | 41                    |
| कोटिश: पुत्रपौत्रे: प्रसिद्ध: | 493                   |
| कौत्स्य:                      | 718                   |
| कौमारसर्ग:                    | 949                   |
| कौरव:                         | 802                   |
| कौरवस्य मानहृत्               | 595                   |
| क्रतु:                        | <mark>461, 688</mark> |
| क्रीडनार्थी                   | 407                   |
| क्रोधकृत्                     | 288                   |
| क्वणत्किङ्किणीजालभृत्         | 255                   |
| क्वणत्रूपुरै: शब्दयुक्        | 87                    |
| क्वणन्नूपुरालं कृताङघ्रि:     | 42                    |
| क्वापि भयी                    | 123                   |
| क्षण:                         | 927                   |
| क्षुधानाशकृत्                 | 180                   |
| क्षुधि:                       | 484                   |
| खड्गधृक्                      | 398                   |
| खण्डचारी                      | 217                   |
| खाण्डवार्थी                   | 403                   |
| गघ्रि:                        | 884                   |
| गजोद्धारण:                    | 994                   |
| गद:                           | 772                   |
| गदाधृक्                       | 612                   |
| गदायुद्धकर्ता                 | 580                   |
| गन्ध:                         | 893                   |
| गर्ग:                         | 701                   |

| नाम                                                                                                                                                                                | नाम क्र०                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| गर्गदिष्ट:                                                                                                                                                                         | 82                                                                 |
| गान्धर्ववेद:                                                                                                                                                                       | 959                                                                |
| गालव:                                                                                                                                                                              | 707                                                                |
| गिर:                                                                                                                                                                               | 880                                                                |
| गिरे: पूजक:                                                                                                                                                                        | 189                                                                |
| गीष्पति:                                                                                                                                                                           | 703                                                                |
| गुरु:                                                                                                                                                                              | 702                                                                |
| गुरो: पुत्रद:                                                                                                                                                                      | 344                                                                |
| गृही                                                                                                                                                                               | 557                                                                |
| गृही चामरै: शोभित:                                                                                                                                                                 | 436                                                                |
| गोकुलेश:                                                                                                                                                                           | 830                                                                |
| गोप:                                                                                                                                                                               | <mark>79, 150</mark>                                               |
| गोपकृत                                                                                                                                                                             | 133                                                                |
| गोपकै: सुगुप्तो गमी                                                                                                                                                                | 311                                                                |
| गोपज                                                                                                                                                                               | <mark>95, 812</mark>                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| गोपति:                                                                                                                                                                             | <mark>832, 835</mark>                                              |
| गोपति:<br>गोपमुख्य:                                                                                                                                                                | 832, 835<br>526                                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| गोपमुख्य:                                                                                                                                                                          | 526                                                                |
| गोपमुख्य:<br>गोपमोही                                                                                                                                                               | 526<br>350                                                         |
| गोपमुख्य:<br>गोपमोही<br>गोपयुक्                                                                                                                                                    | 526<br>350<br>149                                                  |
| गोपमुख्य:<br>गोपमोही<br>गोपयुक्<br>गोपवेश:                                                                                                                                         | 526<br>350<br>149<br>134                                           |
| गोपमुख्य:<br>गोपमोही<br>गोपयुक्<br>गोपवेश:<br>गोपालरूपी                                                                                                                            | 526<br>350<br>149<br>134<br>105                                    |
| गोपमुख्य:<br>गोपमोही<br>गोपयुक्<br>गोपवेश:<br>गोपालरूपी<br>गोपिकागीत कीर्ति:                                                                                                       | 526<br>350<br>149<br>134<br>105<br>230                             |
| गोपमुख्यः<br>गोपमोही<br>गोपयुक्<br>गोपवेशः<br>गोपालरूपी<br>गोपिकागीत कीर्तिः<br>गोपिकागीयमानः                                                                                      | 526<br>350<br>149<br>134<br>105<br>230<br>284                      |
| गोपमुख्यः गोपमोही गोपयुक् गोपवेशः गोपालरूपी गोपिकागीत कीर्तिः गोपिकागीयमानः गोपिकाज्ञानदेशी                                                                                        | 526<br>350<br>149<br>134<br>105<br>230<br>284<br>352               |
| गोपमुख्यः गोपमोही गोपयुक् गोपवेशः गोपालरूपी गोपिकागीत कीर्तिः गोपिकागीयमानः गोपिकाज्ञानदेशी गोपिकानां च भर्ता                                                                      | 526<br>350<br>149<br>134<br>105<br>230<br>284<br>352<br>853        |
| गोपमुख्यः गोपमोही गोपयुक् गोपवेशः गोपालरूपी गोपिकागीत कीर्तिः गोपिकागीयमानः गोपिकाज्ञानदेशी गोपिकानां च भर्ता गोपिकामध्यगः                                                         | 526<br>350<br>149<br>134<br>105<br>230<br>284<br>352<br>853<br>239 |
| गोपमुख्यः गोपमोही गोपयुक् गोपवेशः गोपालरूपी गोपिकागीत कीर्तिः गोपिकागीयमानः गोपिकाज्ञानदेशी गोपिकामध्यगः गोपिकेशः गोलोकलोकागते महारत्नसंधैर्यते कदम्बावृते निकुंजे राधिकासद्विवाहे | 526 350 149 134 105 230 284 352 853 239 119, 833                   |

| नाम                                                          | नाम क्र०             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| गोवर्धनोद्धारिनामा                                           | 193                  |
| गोविषार्ति प्रणाशी                                           | 141                  |
| गौतम:                                                        | 666                  |
| गौतमीश:                                                      | 704                  |
| गौरवर्ण:                                                     | 160                  |
| गौरवार्थं कौरवै: स्तुत:                                      | 546                  |
| ग्रहा:                                                       | 931                  |
| घटी                                                          | 926                  |
| घन:                                                          | 714                  |
| घनैर्मारूतैश्छन्न भाण्डीरदेश<br>नन्दहस्ताद् राधया गृहीतो वर: | 108                  |
| घृणी                                                         | 22                   |
| घ्राण:                                                       | 878                  |
| चक्रवर्ती नृपानन्दकारी                                       | 592                  |
| चक्रहस्त:                                                    | 536                  |
| चण्डवेग:                                                     | 426                  |
| चन्दनाक्त:                                                   | 226                  |
| चन्द्रबिम्ब:                                                 | 466                  |
| चन्द्रभानु:                                                  | 456                  |
| चन्द्रहास:                                                   | 52                   |
| चलच्चारुवंशीक्वण::                                           | 204                  |
| चलच्छत्र मुक्तावली शोभमान:                                   | 39                   |
| चलत्कुण्डल:                                                  | <mark>28, 261</mark> |
| चलद्धारभ:                                                    | 267                  |
| चलन्नारद:                                                    | 551                  |
| चारु:                                                        | 452                  |
| चारुचन्द्र:                                                  | 450                  |
| चारुदेष्ण:                                                   | 446                  |
| चारुदेह:                                                     | 447                  |
| चारुलील:                                                     | 312                  |
| चित्रकेतु:                                                   | 462                  |

| नाम                              | नाम क्र०              |
|----------------------------------|-----------------------|
| चित्रगु:                         | 465                   |
| चित्रवीर्य:                      | 793                   |
| चीरद:                            | 178                   |
| चीरहर्ता                         | 176                   |
| चैद्यदुर्वाक्क्षम:               | 588                   |
| चैद्यभेद्य:                      | 373                   |
| जगत्कृत्                         | 901                   |
| जगत्तीर्थयात्राकर:               | 613                   |
| जनमेजय:                          | 800                   |
| जनेश:                            | 417                   |
| जनै: पूजित:                      | 587                   |
| जपापुष्पहस्त:                    | 49                    |
| जय:                              | <mark>489, 784</mark> |
| जरासंध संकल्पकृत                 | 367                   |
| जरासंधमानोद्धर:                  | 361                   |
| जरासंधहा                         | 577                   |
| जलेऽक्रूरसंदर्शित:               | 313                   |
| जातूद्भव:                        | 712                   |
| जानु-हस्तैर्व्रजेशांगणे रिंगमाण: | 88                    |
| जाम्बवद्युद्धकारी                | 396                   |
| जिह्वा                           | 879                   |
| जैमिनि:                          | 723                   |
| ज्ञानद:                          | 147                   |
| ज्ञानदाता                        | 366                   |
| ज्योतिरूप:                       | 842                   |
| ज्वरेण संस्तुत                   | 516                   |
| ज्वरोत्पत्तिकृत                  | 515                   |
| तालचिह्नो यदुः                   | 371                   |
| तालभुक                           | 138                   |
| तिथि:                            | 920                   |
| तृणावर्त संहारकारी               | 78                    |
|                                  |                       |

| नाम                   | नाम क्र० |
|-----------------------|----------|
| तेज:                  | 890      |
| त्रेयता:              | 937      |
| त्वक्                 | 876      |
| दण्डधृकपूज्य:         | 348      |
| दत्त:                 | 695      |
| दधिस्तेयकृत्          | 91       |
| दधिस्पृक्             | 89       |
| दन्तवक्त्रप्रणाशी     | 611      |
| दयालु:                | 75       |
| दर्पक:                | 388      |
| दशार्ह:               | 602      |
| दानशील:               | 996      |
| दामबद्ध:              | 101      |
| दिक्                  | 868      |
| दिदृक्षु:             | 315      |
| दिनम्                 | 933      |
| दिव्यगोलोक-नाथ:       | 20       |
| दिव्यरत्न             | 32       |
| दिव्यरूप:             | 314      |
| दिव्यरूपी             | 808      |
| दिव्यलोक:             | 24       |
| दिव्यवर्ण:            | 911      |
| दिव्यवासा:            | 34       |
| दिव्यशस्त्री          | 607      |
| दिशाजित् बली          | 575      |
| दु:खहन्ता             | 652      |
| दु:खिता-कामिनीश:      | 233      |
| दुग्धभुक्             | 92       |
| दुर्गयुक्त:           | 562      |
| दुर्योधन:             | 796      |
| दुष्यन्तजो नृपेन्द्र: | 997      |

| हुक् 877  देवः 14  देवकः 781  देवकीनन्दन 2  देवकीपुत्रदः 740 देवकीरोहिणीभ्यां स्तुतः 654 देवकीरोहिणीभ्यां स्तुतः 62 देवकृत् 951 देवगोविन्द नामा 200 देवपुत्रः 935 देवपुज्यः 126 देवभागः 775 देवलः 685 देववैकुण्ठनाथः 991 देवो बाल्हीकः 791 दैत्यमाशी 424 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहाँ 755 द्युमन्मानहारी 605 द्युतकर्ता 498 द्वयक्षरः ब्रह्मरूपः 947 द्वापरः 938 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता द्वारकेशः 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विजः सौभिरः 708 द्विजे नामनः 585 द्विजोवामनः 974                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाम                     | नाम क्र॰ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| देवत:       14         देवक:       781         देवकी-न-दन       2         देवकी पुत्रदः       740         देवकी पुत्रदः       654         देवकी सौख्यदः       62         देवकृत्       951         देवगुतः       935         देवपुत्रः       935         देवपुञ्यः       126         देवभागः       775         देवलः       685         देववेकुण्ठनाथः       991         देवो बाल्हीकः       791         दैत्यमाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युनकर्ता       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षरः ब्रह्मरूपः       947         द्वापरः       938         द्वारकायाः नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकायाः नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकागेहदर्शी       738         द्विजै: संवृतः       585         द्विजोवामनः       974 |                         |          |
| देवक:       781         देवकीनन्दन       2         देवकीपुत्रद:       740         देवकीरोहिणीभ्यां स्तुत:       654         देवकीसौख्यद:       62         देवकृत्       951         देवगृत:       935         देवपूज्य:       126         देवभाग:       775         देवल:       685         देवलेकुण्ठनाथ:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युनकर्ता       605         द्यूतकर्ता       498         द्यथर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकावाः नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकायः नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       549         द्वारकागेहदर्शी       738         द्विज: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                 |                         |          |
| देवकीनन्दन       2         देवकीपुत्रदः       740         देवकीरोहिणीभ्यां स्तुतः       654         देवकीसौख्यदः       62         देवकृत्       951         देवगोविन्द नामा       200         देवपुत्रः       935         देवपुज्यः       126         देवभागः       775         देवलः       685         देववैकुण्ठनाथः       991         देवो बाल्हीकः       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्युतकर्ता       498         द्वयक्षरः ब्रह्मरूपः       947         द्वापरः       938         द्वारकावाः नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकागेहदर्शी       738         द्विजै: संवृतः       585         द्विजोवामनः       974                            |                         |          |
| देवकीपुत्रद: 740 देवकीरोहिणीभ्यां स्तुत: 654 देवकीरोहिणीभ्यां स्तुत: 62 देवकृत् 951 देवगोविन्द नामा 200 देवपुत्र: 935 देवपूज्य: 126 देवभाग: 775 देवल: 685 देववैकुण्ठनाथ: 991 देवो बाल्हीक: 791 दैत्यनाशी 424 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहाँ 755 द्युमन्मानहारी 605 द्यूतकर्ता 498 द्वयक्षर: ब्रह्मरूप: 947 द्वापर: 938 द्वारकावारक: 362 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता द्वारकेश: 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विज: सौभिर: 708 द्विजेवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |
| देवकीरोहिणीभ्यां स्तुतः 62 देवकीर्रोहणीभ्यां स्तुतः 62 देवकृत् 951 देवगोविन्द नामा 200 देवपुत्रः 935 देवपूज्यः 126 देवभागः 775 देवलः 685 देववैकुण्ठनाथः 991 देवो बाल्हीकः 791 दैत्यनाशी 424 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहाँ 755 द्युमन्मानहारी 605 द्यूतकर्ता 498 द्वयक्षरः ब्रह्मरूपः 947 द्वापरः 938 द्वारकाकारकः 362 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता द्वारकेशः 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विजः सौभिरः 708 द्विजेः संवृतः 585 द्विजोवामनः 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |
| देवकीसौख्यदः       62         देवकृत्       951         देवगोविन्द नामा       200         देवपुत्रः       935         देवपुत्रः       126         देवभागः       775         देवलः       685         देववेकुण्ठनाथः       991         देवो बाल्हीकः       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्यथक्षरः ब्रह्मरूपः       947         द्यापरः       938         द्यारकाकारकः       362         द्यारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्यारकारो तृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्यारकागेहदर्शी       738         द्विजः सौभिरः       708         द्विजे: संवृतः       585         द्विजोवामनः       974                                                                  |                         | 740      |
| देवकृत् 951 देवगोविन्द नामा 200 देवपुत्रः 935 देवपूज्यः 126 देवभागः 775 देवलः 685 देववैकुण्ठनाथः 991 देवो बाल्हीकः 791 दैत्यनाशी 424 दैत्यहन्ता 610 दैत्यहाँ 755 द्युमन्मानहारी 605 द्यूतकर्ता 498 द्वयक्षरः ब्रह्मरूपः 947 द्वापरः 938 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता द्वारकेशः 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विजेः संवृतः 585 द्विजोवामनः 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवकीरोहिणीभ्यां स्तुत: | 654      |
| देवगोविन्द नामा       200         देवपुत्र:       935         देवपूज्य:       126         देवभाग:       775         देवल:       685         देवले:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वपक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                         | देवकीसौख्यद:            | 62       |
| देवपुत्र:       935         देवपूज्य:       126         देवभाग:       775         देवल:       685         देववेकुण्ठनाथ:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्युपक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्यापर:       938         द्यारकाकारक:       362         द्यारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्यारकेश:       549         द्यारकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                  | देवकृत्                 | 951      |
| देवपूज्य:       126         देवभाग:       775         देवल:       685         देववैकुण्ठनाथ:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिरि:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                              | देवगोविन्द नामा         | 200      |
| देवभाग: 775 देवल: 685 देववैकुण्ठनाथ: 991 देवो बाल्हीक: 791 दैत्यनाशी 424 दैत्यहाँ 755 द्युमन्मानहारी 605 द्यूतकर्ता 498 द्वयक्षर: ब्रह्मरूप: 947 द्वापर: 938 द्वारकाकारक: 362 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता द्वारकेश: 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विज: सौभिर: 708 द्विजे: संवृत: 585 द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवपुत्र:               | 935      |
| देवल:       685         देववैकुण्ठनाथ:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवपूज्य:               | 126      |
| देववैकुण्ठनाथ:       991         देवो बाल्हीक:       791         दैत्यनाशी       424         दैत्यहाँ       610         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                 | देवभाग:                 | 775      |
| देवो बाल्हीक: 791  दैत्यनाशी 424  दैत्यहन्ता 610  दैत्यहाँ 755  द्युमन्मानहारी 605  द्यूतकर्ता 498  द्वयक्षर: ब्रह्मरूप: 947  द्वापर: 938  द्वारकाकारक: 362  द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता 549  द्वाराकागेहदर्शी 738  द्विज: सौभिर: 708  द्विजे: संवृत: 585  द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवल:                   | 685      |
| दैत्यनाशी       424         दैत्यहन्ता       610         दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजे: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देववैकुण्ठनाथ:          | 991      |
| दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्युयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजे: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवो बाल्हीक:           | 791      |
| दैत्यहाँ       755         द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दैत्यनाशी               | 424      |
| द्युमन्मानहारी       605         द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजे: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दैत्यहन्ता              | 610      |
| द्यूतकर्ता       498         द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दैत्यहाँ                | 755      |
| द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:       947         द्वापर:       938         द्वारकाकारक:       362         द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता       850         द्वारकेश:       549         द्वाराकागेहदर्शी       738         द्विज: सौभिर:       708         द्विजै: संवृत:       585         द्विजोवामन:       974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्युमन्मानहारी          | 605      |
| द्वापर: 938 द्वारकाकारक: 362 द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य 850 कर्ता द्वारकेश: 549 द्वाराकागेहदर्शी 738 द्विज: सौभिर: 708 द्विजै: संवृत: 585 द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्यूतकर्ता              | 498      |
| द्वारकाकारक: 362  द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता  द्वारकेश: 549  द्वाराकागेहदर्शी 738  द्विज: सौभिर: 708  द्विजै: संवृत: 585  द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्वयक्षर: ब्रह्मरूप:    | 947      |
| द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य<br>कर्ता<br>द्वारकेश: 549<br>द्वाराकागेहदर्शी 738<br>द्विज: सौभरि: 708<br>द्विजै: संवृत: 585<br>द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वापर:                 | 938      |
| कर्ता  द्वारकेश: 549  द्वाराकागेहदर्शी 738  द्विज: सौभरि: 708  द्विजै: संवृत: 585  द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्वारकाकारक:            | 362      |
| द्वाराकागेहदर्शी 738<br>द्विज: सौभरि: 708<br>द्विजै: संवृत: 585<br>द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>                | 850      |
| द्विज: सौभरि: 708  द्विजै: संवृत: 585  द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्वारकेश:               | 549      |
| द्विजै: संवृत: 585<br>द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्वाराकागेहदर्शी        | 738      |
| द्विजोवामन: 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्विज: सौभरि:           | 708      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्विजै: संवृत:          | 585      |
| द्वित: 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्विजोवामन:             | 974      |
| t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्वित:                  | 711      |

| नाम                                                                  | नाम क्र०              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| धनी                                                                  | 117                   |
| धनुर्भजंन:                                                           | 513                   |
| धनुर्वेद:                                                            | 957                   |
| धनुर्वेदभाग् रामचन्द्रावतार:                                         | 977                   |
| धन्वन्तरि:                                                           | 971                   |
| धरा                                                                  | 886                   |
| धरा ब्रह्मरुद्रादिभि: प्रार्थित:<br>सन्धराभार दूरीक्रियार्थं प्रजात: | 60                    |
| धराद्वीपग:                                                           | 216                   |
| धरानायक: कंसहन्ता                                                    | 338                   |
| धराभारतहर्ता                                                         | 15                    |
| धराराज्यद:                                                           | 342                   |
| धरासंस्तुत:                                                          | 428                   |
| धरेश:                                                                | 168                   |
| धर्मगेहमागत:                                                         | 584                   |
| धर्मजेन मन्त्रकृत्                                                   | 574                   |
| धर्मपुत्र:                                                           | 964                   |
| धर्मराजस्तुत:                                                        | 571                   |
| धामगन्ता                                                             | 760                   |
| धावदङ्घ:                                                             | 368                   |
| धेनुकारि:                                                            | 139                   |
| धौम्य:                                                               | 673                   |
| नक्षत्रम्                                                            | 922                   |
| नगादुत्पतन्द्वारकामध्वर्ती                                           | 369                   |
| नग्नकर्ता                                                            | 405                   |
| नन्द:                                                                | 815                   |
| नन्दपुत्र:                                                           | <mark>190, 648</mark> |
| नन्दवक्षोगत:                                                         | 649                   |
| नभ:                                                                  | 867                   |
| नर: नारायण:                                                          | 694                   |
| नवद्वीपखण्डप्रदर्शी                                                  | 810                   |

| नाम                                 | नाम क्र० |
|-------------------------------------|----------|
| नवांग:                              | 59       |
| नाभिपद्मोद्भव:                      | 910      |
| नारद:                               | 672      |
| नारदप्रस्तुत:                       | 565      |
| नारदादेशतो व्योमहन्ता               | 295      |
| नारायण:                             | 961      |
| निकुंजे प्रियाराधया राससक्त:        | 58       |
| निरीह:                              | 843      |
| निर्गुण:                            | 841      |
| नीलाम्बराभ:                         | 170      |
| नूपुराढय:                           | 256      |
| नृगं मुक्तिद:                       | 522      |
| नृप अजातशत्रु:                      | 783      |
| नृप: सेतुकृत्                       | 981      |
| नृपप्रेमकृत्                        | 408      |
| नृपानन्द-कारी                       | 359      |
| नृपै: पारिबर्ही                     | 736      |
| नृपै: संवृत:                        | 413      |
| नृपै: संस्तुत:                      | 583      |
| नृपैर्मन्त्रकृत्                    | 567      |
| पञ्चबाण:                            | 390      |
| पटी                                 | 232      |
| पट्टराज्ञीभि: आरात् संस्तुत:<br>धनी | 658      |
| पद्मज:                              | 908      |
| पद्मनाभ:                            | 136      |
| पद्मनेत्र:                          | 166      |
| पद्महार:                            | 614      |
| पर:                                 | 18       |
| पर: पुरुष:                          | 840      |
| परात्मा                             | 4        |
|                                     |          |

| नाम                                          | नाम क्र०             |
|----------------------------------------------|----------------------|
| परानन्दद:                                    | 573                  |
| परार्द्धम्                                   | 945                  |
| परेश:                                        | 9 <mark>, 848</mark> |
| पर्वतो मुनि:                                 | 671                  |
| पल्लवाङ्घ्रि:                                | 77                   |
| पाणिनि:                                      | 696                  |
| पाण्डव:                                      | 801                  |
| पाण्डवप्रीतिद:                               | 633                  |
| पाण्डवप्रेमकारी                              | 401                  |
| पाण्डवप्रेषिताक्रूर:                         | 357                  |
| पाण्डवार्थी                                  | 566                  |
| पाण्डु:                                      | 789                  |
| पादचिह्नप्रदर्शी                             | 235                  |
| पायु:                                        | 883                  |
| पारिजातापहारी रमेश:                          | 435                  |
| पारिवर्ही                                    | 411                  |
| पालक:                                        | 154                  |
| पालनम्                                       | 943                  |
| पावन:                                        | 482                  |
| पाशिपूज्य:                                   | 202                  |
| पिंगल:                                       | 697                  |
| पीताम्बर:                                    | 5                    |
| पुत्रपौत्रैर्वृत:                            | 569                  |
| पुन: श्रीव्रजे राधया रासरंगस्य<br>कर्ता हरि: | 852                  |
| पुराण:                                       | <mark>10, 555</mark> |
| पुराणम्                                      | 956                  |
| पुरी मोहिनी चित्त मोही                       | 316                  |
| पुरीदीपक:                                    | 537                  |
| पुरीभञ्चन:                                   | 506                  |
| पुरीसंघभेत्ता                                | 422                  |

|                                | T                   |
|--------------------------------|---------------------|
| नाम                            | नाम क्र०            |
| पुलस्त्य:                      | 691                 |
| पुष्पमाली                      | 528                 |
| पुष्पवर्षामलश्री:              | 293                 |
| पुष्पशील:                      | 158                 |
| पूतनामोक्षद:                   | 73                  |
| पूर्ण:                         | 847                 |
| पूर्णदेव:                      | <mark>6, 805</mark> |
| पूर्ण-बोध                      | 274                 |
| पूर्णमास:                      | 472                 |
| पेशवाच:                        | 240                 |
| पैल:                           | 722                 |
| पौण्ड्रमानप्रहारी              | 532                 |
| प्रघोष:                        | 475                 |
| प्रचण्ड:                       | 325                 |
| प्रचण्ड: राघवेन्द्र:           | 984                 |
| प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांग: | 97                  |
| प्रचेता:                       | 678                 |
| प्रचेतोश्विवन्हि:              | 871                 |
| प्रजात:                        | 861                 |
| प्रजारक्षक:                    | 283                 |
| प्रतापी                        | 47                  |
| प्रतापी नारसिंह:               | 973                 |
| प्रपंचात्पर:                   | 845                 |
| प्रभानु:                       | 455                 |
| प्रभापूरितांग:                 | 856                 |
| प्रभु:                         | 560                 |
| प्रलम्बप्रभानाशक:              | 159                 |
| प्रवीर:                        | 427                 |
| प्रशान्त:                      | 37                  |
| प्रसक्त:                       | 227                 |
| प्रसिद्ध:                      | 144                 |
| •                              |                     |

| नाम                   | नाम क्र० |
|-----------------------|----------|
| प्रसिद्ध: विष्णुरात:  | 799      |
| प्रसिद्धो बुद्ध:      | 987      |
| प्रहास:               | 394      |
| प्राकस्तुत:           | 198      |
| प्राकृत:              | 952      |
| प्रागमर:              | 730      |
| प्राग्यदु:            | 339      |
| प्रिय:                | 219      |
| प्रिय: सत्यभामापति:   | 391      |
| प्रियाप्रीतिकृत्      | 241      |
| प्रियार्थं पद्महारी:  | 223      |
| प्रेमगेह:             | 441      |
| फणी                   | 541      |
| फणीश:                 | 169      |
| फणेषु नृत्यकारी       | 143      |
| फाल्गुनप्रीतिकृत् सखा | 404      |
| बकारि:                | 129      |
| बन्धनच्छित्           | 63       |
| बन्धभेत्ता स्थित:     | 564      |
| बल:                   | 161      |
| बल: ऊर्ध्वग:          | 477      |
| बल: कृष्णचन्द्र:      | 985      |
| बली                   | 165      |
| बली केशिहा            | 292      |
| बली चारुगुप्त:        | 448      |
| बली वाक्पटुश्री:      | 334      |
| बलीश:                 | 504      |
| बल्वलांगप्रभाखण्डकारी | 619      |
| बाणपुत्रीपति:         | 501      |
| बाणमानप्रहारी         | 514      |
| बाणसंत्रासकर्ता       | 518      |

| नाम                    | नाम क्र० |
|------------------------|----------|
| बालरूप:                | 71       |
| बालरूपी                | 188      |
| बाललील:                | 155      |
| बिम्बाधरश्री:          | 54       |
| बुद्धि:                | 897      |
| बुद्धिचक्षु:           | 788      |
| बृहद्भानु:             | 457      |
| ब्रह्मदेव:             | 554      |
| ब्रह्मपाठी             | 346      |
| ब्रह्मविद्             | 345      |
| ब्रह्मसू:              | 500      |
| ब्रह्मापुत्रः श्रीमनुः | 995      |
| ब्रह्मारात: वसिष्ठ:    | 693      |
| भटार्त्तिप्रद:         | 326      |
| भद्र:                  | 470      |
| भद्रसेन:               | 782      |
| भद्रापति:              | 414      |
| भरद्वाजक:              | 665      |
| भाग्योदयश्री:          | 83       |
| भाण्डभेत्ता            | 93       |
| भामिनी-नृत्ययुक्त:     | 268      |
| भारहृत्                | 979      |
| भार्गव:                | 717      |
| भाष्यकार:              | 698      |
| भीमदुर्योधनज्ञानदाता   | 620      |
| भीमयुक्त:              | 572      |
| भीमसेनस्वरूप:          | 578      |
| भीष्म:                 | 786      |
| भीष्मककन्यापति:        | 437      |
| भुजा                   | 881      |
| भुजाछेदकृत्            | 517      |

| नाम                         | नाम क्र०              |
|-----------------------------|-----------------------|
| भुवं दर्शक:                 | 746                   |
| भूतसंत्रासकारी              | 507                   |
| भूमिभर्त्ता                 | 521                   |
| भूरिश्रवा:                  | 792                   |
| भूवर                        | 19                    |
| भृगु:                       | 692                   |
| भृगुप्रार्थित:              | 754                   |
| मणिग्रीवमुक्तिप्रद:         | 100                   |
| मधु:                        | <mark>499, 600</mark> |
| मधु:                        | 600                   |
| मधोर्विलासी                 | 415                   |
| मनोज:                       | 380                   |
| मन्त्रवेत्ता                | 356                   |
| मन्दहास:                    | 122                   |
| मन्मथ                       | 384                   |
| मन्वन्तरम्                  | 941                   |
| मन्वन्तरस्यावतार:           | 993                   |
| मरीचि:                      | 687                   |
| महत्तत्त्वरूप:              | 860                   |
| महर्षिस्तुत:                | 553                   |
| महाअक्षौहिणीध्वंसकृत्       | 535                   |
| महाकीर्तिद:                 | 322                   |
| महाक्षौहिणीहा               | 360                   |
| महाचक्रधृक्                 | 397                   |
| महाज्ञानद:                  | 739                   |
| महादम्भिहा                  | 531                   |
| महादानकृत्                  | 624                   |
| महादैत्यसंग्रामकृद् यादवेश: | 505                   |
| महानृत्यकृत्                | 264                   |
| महापद्मनेत्र:               | 544                   |
| महापद्मवक्ष: स्थल:          | 51                    |

| नाम                           | नाम क्र० |
|-------------------------------|----------|
| महाबन्धनच्छेदकारी             | 582      |
| महामंदिरे वासकृत्             | 125      |
| महामल्लवेश:                   | 328      |
| महामल्लहा                     | 335      |
| महामात्यहाँ                   | 330      |
| महामानद:                      | 811      |
| महामोक्षद:                    | 222      |
| महामोक्षद:                    | 589      |
| महामोहद:                      | 211      |
| महामोहदावाग्निदग्धापति:       | 306      |
| महामोहदावाग्निदग्धाभिराम:     | 763      |
| महामोहनाश: मुनीश:             | 729      |
| महामोहनाशी                    | 303      |
| महायज्ञकृत्                   | 733      |
| महायज्ञकृत्                   | 983      |
| महायज्ञशोभाकर:                | 591      |
| महारत्नद:                     | 395      |
| महारत्नयुक्                   | 430      |
| महावत्सहारी                   | 128      |
| महावैभवी                      | 548      |
| महाश                          | 480      |
| महाशंखहा                      | 347      |
| महासर्पतो नन्दरक्षापराङ्घ्रि: | 280      |
| महासुन्दर:                    | 502      |
| महासुन्दरीक्रीडित:            | 527      |
| महासेनयास्थित:                | 630      |
| महासौख्यद:                    | 70       |
| महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमान:    | 38       |
| महीध्र:                       | 540      |
| महीयान्                       | 919      |
| माथुरेशाधिप:                  | 829      |
|                               |          |

| नाम                                                 | नाम क्र० |
|-----------------------------------------------------|----------|
| माद्रीपुत्र:                                        | 785      |
| माधवीभिर्विहारस्थित:                                | 761      |
| माधवीश:                                             | 646      |
| मानद:                                               | 657      |
| मानयान:                                             | 745      |
| मानस:                                               | 776      |
| मानहर्ता                                            | 434      |
| मानहा                                               | 389      |
| मानहृत                                              | 214      |
| मानिनीमानकारी                                       | 439      |
| मानिनी-मानद:                                        | 23       |
| मानिनीमानहारी                                       | 212      |
| मानिनीश:                                            | 416      |
| मार:                                                | 377      |
| मारुत:                                              | 889      |
| मालती मण्डितांग                                     | 263      |
| मालतीनां वनेअपि प्रियाराधया<br>सह राधिकार्थ रासयुक् | 112      |
| मालिपूज्य:                                          | 321      |
| मास:                                                | 925      |
| मित्र:                                              | 874      |
| मित्रविन्दापति:                                     | 406      |
| मित्रसम्मेलनार्थी                                   | 632      |
| मीनकेतु:                                            | 385      |
| मुनि: कर्दमस्यात्मज:                                | 965      |
| मुनि: जाजलि:                                        | 705      |
| मुनीशस्तुत:                                         | 731      |
| मुने: सर्गकृत्                                      | 950      |
| मुरारि:                                             | 421      |
| मुहूर्त:                                            | 929      |
| मृकण्डस्य पुत्र:                                    | 721      |

| नाम                      | नाम क्र० |
|--------------------------|----------|
| मृडप्रस्तुत:             | 519      |
| मृदं भुक्तवान्           | 94       |
| मृधार्थी                 | 510      |
| मृधे रुद्रजित्           | 508      |
| मृषा शिक्षक:             | 199      |
| मेढरक:                   | 882      |
| मैथिले कृती              | 749      |
| मैथिलेन प्रयुक्त:        | 747      |
| मोक्षकर्ता               | 363      |
| मोहिनी                   | 972      |
| मोहिनीषु महामोहकृत्      | 229      |
| यज्ञपत्नीमन: स्पृक       | 181      |
| यज्ञसम्भारकर्ता          | 586      |
| यथेष्टम्                 | 412      |
| यदु:                     | 61       |
| यदु: अन्धक:              | 603      |
| यदुः उग्रसेनः नृपः       | 764      |
| यश:स्पृक्                | 333      |
| यशोदाकरैर्बन्धन प्राप्त: | 98       |
| यशोदाकरैर्लालित:         | 121      |
| यशोदाघृणी                | 351      |
| यशोदायश:                 | 80       |
| यशोदाशुच: स्नानकृत्      | 651      |
| यशोदासुताख्य:            | 69       |
| याज्ञवल्क्य:             | 682      |
| यादवानां ज्ञानद:         | 523      |
| यादवेश:                  | 392      |
| यादवैर्मण्डितांग:        | 343      |
| यानहन्ता                 | 597      |
| याम:                     | 930      |
| यामिनी                   | 932      |
|                          |          |

| नाम                 | नाम क्र०              |
|---------------------|-----------------------|
| युगानां सहस्त्रम्   | 940                   |
| युद्धकृत्           | <mark>336, 520</mark> |
| योग:                | 923                   |
| योगमायाकार:         | 857                   |
| योगमायी             | 66                    |
| रंगभूमि प्रवेशी     | 331                   |
| रक्षक:              | 195                   |
| रङ्गकारप्रणाशी      | 317                   |
| रणी                 | 364                   |
| रतीश:               | 382                   |
| रथस्थ:              | <mark>524, 809</mark> |
| रथी                 | 383                   |
| रथीपुत्ररूप:        | 453                   |
| रमानाथ:             | 905                   |
| रमेश:               | 7                     |
| रमेश: धरानाथ:       | 113                   |
| रम्भाशुभोरु:        | 45                    |
| रस:                 | 892                   |
| रसस्थ:              | 231                   |
| रसाक्त:             | 208                   |
| रसाढ्य:             | 332                   |
| रसारक्तचित्त        | 244                   |
| रसी                 | 111                   |
| रसी रासकृत्         | 209                   |
| रहो गोपिकाज्ञानद:   | 656                   |
| राक्षसीनाशकर्ता     | 538                   |
| राजकन्या अभिराम:    | 431                   |
| राजदूतस्तुत:        | 563                   |
| राजभिर्हास्यग:      | 497                   |
| राजसूयार्थकारी      | 576                   |
| राधया व्रजं ह्यागत: | 228                   |

| नाम              | नाम क्र०             |
|------------------|----------------------|
| राधापति:         | 273                  |
| राधिका प्राणनाथ: | 638                  |
| राधिकांग:        | 215                  |
| राधिकात्मा       | 27                   |
| राधिकेश:         | <mark>17, 210</mark> |
| राम:             | 163                  |
| रामसंधि          | 399                  |
| रावणारि:         | 980                  |
| रासरंग:          | 265                  |
| रासरक्त:         | 242                  |
| रासलीलापर:       | 807                  |
| रुक्महा          | 495                  |
| रुक्मिणीवाक्पटु: | 440                  |
| रुक्मिणीहारक:    | 372                  |
| रुद्रमोही        | 509                  |
| रुद्रसर्ग:       | 948                  |
| रूक्मिरूपप्रणाशी | 374                  |
| रूपम्            | 891                  |
| रेणुकापुत्ररूप:  | 975                  |
| रेवतीभूषण        | 370                  |
| रेवतीश:          | 623                  |
| रोहिणीज:         | 162                  |
| रोहिणीसौख्यद:    | 622                  |
| लग्न:            | 924                  |
| लय:              | 942                  |
| लसत्कंकण:        | 257                  |
| लसत्कुन्ददन्त:   | 53                   |
| लसद्गोपवेश:      | 25                   |
| लसद्वालकेलि:     | 84                   |
| लोककृत्          | 913                  |
| लोकजित्          | 604                  |
|                  |                      |

| नाम                 | नाम क्र॰              |
|---------------------|-----------------------|
| लोकरक्षापर:         | 558                   |
| लोकरीति:            | 559                   |
| लोकवेदोपदेशी        | 750                   |
| लोमश:               | 690                   |
| वंशीधर:             | 157                   |
| वटस्थ:              | 224                   |
| वत्सक:              | 780                   |
| वत्सरान्त:          | 918                   |
| वनस्थ:              | 218                   |
| वने गोपिकात्यागकृत् | 234                   |
| वने वत्सकृत्        | 132                   |
| वने वत्सचारी        | 127                   |
| वनेश:               | <mark>116, 827</mark> |
| वन्हिमित्र:         | 483                   |
| वर:                 | 806                   |
| वराहः नारदः         | 963                   |
| वरो गांगल           | 725                   |
| वर्तमान:            | 107                   |
| वर्धन:              | 478                   |
| वर्मधृक             | 606                   |
| वि्गतभूविलास:       | 276                   |
| वल्लभेश:            | 253                   |
| वल्लवीमध्य संस्थ:   | 247                   |
| वल्लवेश:            | 817                   |
| वशी                 | 238                   |
| वसु:                | 468                   |
| वा:                 | 888                   |
| वातवर्षाहर:         | 194                   |
| वानरारि:            | 542                   |
| वानरेन्द्रप्रहारी   | 982                   |
| वाम:                | 491                   |

| नाम                | नाम क्र०              |
|--------------------|-----------------------|
| वायकप्रीतिकृत्     | 320                   |
| वार:               | 921                   |
| वासुदेव:           | <mark>13, 900</mark>  |
| विकारस्थित:        | 865                   |
| विचारु:            | 451                   |
| विचित्र:           | 794                   |
| विधाता             | 960                   |
| विप्रदारिद्रयहा    | 625                   |
| विप्रपातंजलि:      | 700                   |
| विप्रपुत्रप्रद:    | 759                   |
| विप्ररूप:          | 579                   |
| विभाण्ड:           | 677                   |
| विभु:              | 65                    |
| विराट्             | 898                   |
| विलासी             | <mark>302, 643</mark> |
| विशंकु:            | 467                   |
| विशालाक्ष मोहप्रद: | 635                   |
| विश्वरूप:          | <mark>96, 813</mark>  |
| विश्वरूपप्रदर्शी   | 81                    |
| विष्णु             | 67                    |
| विहारस्थित:        | 400                   |
| विहारी             | 137                   |
| विहारी वर:         | 213                   |
| वीर: अश्वसेन:      | 463                   |
| वृक:               | <mark>481, 779</mark> |
| वृक्षरूप:          | 864                   |
| वृन्दारकारण्यवासी  | 124                   |
| वृन्दावनेश:        | 828                   |
| वृष:               | <mark>464, 816</mark> |
| वृष्णि:            | 599                   |
|                    |                       |

| नाम                                | नाम क्र० |
|------------------------------------|----------|
| वैकारिकस्तैजस्तामसक्ष्च<br>अहंकार: | 866      |
| वैभवेश:                            | 640      |
| व्यासदेव:                          | 662      |
| व्योम                              | 887      |
| व्रजप्रेमप:                        | 525      |
| व्रजाधीश गोपांगनाशंकित:            | 196      |
| व्रजाधीशरक्षाकर:                   | 201      |
| व्रजानन्दद:                        | 737      |
| व्रजे उद्धव प्रेषिता               | 349      |
| व्रजे कामिनी मोहद:                 | 206      |
| व्रजे गोपिकापूजित:                 | 175      |
| व्रजे गोपिकामोहद:                  | 298      |
| व्रजे नन्दपुत्र:                   | 68       |
| व्रजे राधयारथस्थ:                  | 309      |
| व्रजे शक्रयाग प्रणाश:              | 185      |
| व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाश:        | 305      |
| व्रजेश:                            | 172      |
| शंखचूडप्रणाशी                      | 282      |
| शंत वर्षविक्षेपहृत्                | 647      |
| शक्र:                              | 872      |
| शक्रजित                            | 433      |
| शचीपूजित:                          | 432      |
| शतानन्द:                           | 669      |
| शब्द:                              | 894      |
| शमी                                | 146      |
| शम्बरारि:                          | 381      |
| शरत्पद्मनेत्र:                     | 55       |
| शरदगीष्मवर्षाकर:                   | 173      |
| शरी                                | 386      |
| शरी भौमहा                          | 425      |

| नाम       नाम क०         शल:       795         शांतनु:       790         शांतनु:       50         शान्ति:       474         शान्ति:       636         शापहा       645         शाल्वसंहारक:       596         शिरश्छेदक:       533         शीतलांग:       650         शुक:       661         शुक:       187         शुनासीर मोहप्रद:       187         शुनासीर मोहप्रद:       187         शुनासीर मोहप्रद:       43         शूपांग:       72         शुभाडिप्रि:       43         शूर:       768         शूरसेन:       601,767         शेप:       164         शेपशायी       752         शौरिविज्ञानदाता       732         श्यामक:       778         श्यामरूप:       74         श्रीपृथ:       968         श्रीपृथ:       968         श्रीपृकण्डः       686         श्रीसुताच्न सहाय:       627         श्रत:       469         श्रुत:       875,953         श्रुति:       976 |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| शांतनुः 790 शातोदरश्रीः 50 शान्तिः 474 शान्तिः 474 शान्तिः 636 शापहा 645 शाणहा 645 शाल्वसंहारकः 596 शिरश्छेदकः 533 शीतलांगः 650 शुकः 661 शुचिः पिप्पलादः 720 शुनासीर मोहप्रदः 187 शुनासीरमोहावृतः 418 शुभांगः 72 शुभाङिष्रः 43 शूरः 768 शूरसेनः 601,767 शेषः 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामकः 778 श्यामकः 778 श्यामकः 778 श्यामकः 74 श्रीनिकेतः 115 श्रीपृथुः 968 श्रीप्रभादर्शकः 686 श्रीसुदाम्न सहायः 627 श्रुतः 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मृनिः 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नाम               | नाम क्र०              |
| शातोदरश्री: 474 शान्ति: 474 शान्ति: 636 शापहा 645 शापहा 645 शाल्वसंहारक: 596 शिरश्छेदक: 533 शीतलांग: 650 शुक्त: 661 शुचि: पिप्पलाद: 720 शुनासीर मोहप्रद: 187 शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङिश्र: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथाः 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शल:               | 795                   |
| शान्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शांतनु:           | 790                   |
| शान्तिदः 636 शापहा 645 शापहा 596 शिरश्छेदकः 593 शीतलांगः 650 शुकः 661 शुचिः पिप्पलादः 720 शुनासीर मोहप्रदः 187 शुनासीरमोहावृतः 418 शुभांगः 72 शुभाङघिः 43 शूरः 768 शूरसेनः 601, 767 शेषः 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामकः 778 श्यामरूपः 74 श्रीनिकेतः 115 श्रीपृथुः 968 श्रीपृथाः 686 श्रीमुकण्डः 686 श्रीसुदाम्न सहायः 627 श्रुतः 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मृनिः 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शातोदरश्री:       | 50                    |
| शापहा 596 शाल्वसंहारक: 596 शिरश्छेदक: 533 शीतलांग: 650 शुक: 661 शुक्त: 661 शुक्त: पण्पलाद: 720 शुनासीर मोहप्रद: 187 शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङिप्रि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 968 श्रीपृथु: 686 श्रीमुकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शान्ति:           | 474                   |
| शाल्वसंहारकः 596 शिरश्छेदकः 533 शीतलांगः 650 शुकः 661 शुकः 720 शुनासीर मोहप्रदः 187 शुनासीरमोहावृतः 418 शुभांगः 72 शुभाङिप्रः 768 शूरसेनः 601, 767 शेषः 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामकः 778 श्यामरूपः 74 श्रीनिकेतः 115 श्रीपृथः 968 श्रीपृथः 968 श्रीमृकण्डः 686 श्रीसुदाम्न सहायः 627 श्रुतः 469 श्रुतिः श्रुतिः 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शान्तिद:          | 636                   |
| शीरश्छेदक: 533 शीतलांग: 650 शुक: 661 शुक: 720 शुनासीर मोहप्रद: 187 शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङिघ्र: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: श्रीत्मिकर्तां मृनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शापहा             | 645                   |
| शीतलांगः 650 शुकः 661 शुकः 720 शुनासीर मोहप्रदः 187 शुनासीरमोहावृतः 418 शुभांगः 72 शुभाङिप्रः 768 शूरसेनः 601, 767 शेषः 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामकः 778 श्यामरूपः 74 श्रीनिकेतः 115 श्रीपृथुः 968 श्रीप्रभादर्शकः 552 श्रीमुकण्डः 686 श्रीसुदाम्न सहायः 627 श्रुतः 469 श्रुतिः 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शाल्वसंहारक:      | 596                   |
| शुक: 661 शुचि: पिप्पलाद: 720 शुनासीर मोहप्रद: 187 शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङघि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शिरश्छेदक:        | 533                   |
| शुचि: पिप्पलाद: 720 शुनासीर मोहप्रद: 187 शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङघ्रि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शीतलांग:          | 650                   |
| शुनासीर मोहप्रदः 187 शुनासीरमोहावृतः 418 शुभांगः 72 शुभाङघ्रिः 43 शूरः 768 शूरसेनः 601, 767 शेषः 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामकः 778 श्यामरूपः 74 श्रीनिकेतः 115 श्रीपृथुः 968 श्रीप्रभादर्शकः 552 श्रीमृकण्डः 686 श्रीसुदाम्न सहायः 627 श्रुतिः 875, 953 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शुक:              | 661                   |
| शुनासीरमोहावृत: 418 शुभांग: 72 शुभाङघ्रि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शुचि: पिप्पलाद:   | 720                   |
| शुभांग: 72 शुभाङघ्रि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शुनासीर मोहप्रद:  | 187                   |
| शुभाङघ्रि: 43 शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शुनासीरमोहावृत:   | 418                   |
| शूर: 768 शूरसेन: 601, 767 शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शुभांग:           | 72                    |
| शूरसेन: शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शुभाङघ्रि:        | 43                    |
| शेष: 164 शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शूर:              | 768                   |
| शेषशायी 752 शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शूरसेन:           | <mark>601, 767</mark> |
| शौरिविज्ञानदाता 732 श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शेष:              | 164                   |
| श्यामक: 778 श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शेषशायी           | 752                   |
| श्यामरूप: 74 श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शौरिविज्ञानदाता   | 732                   |
| श्रीनिकेत: 115 श्रीपृथु: 968 श्रीप्रभादर्शक: 552 श्रीमृकण्ड: 686 श्रीसुदाम्न सहाय: 627 श्रुत: 469 श्रुति: 875, 953 श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि: 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्यामक:           | 778                   |
| श्रीपृथु: 968<br>श्रीप्रभादर्शक: 552<br>श्रीमृकण्ड: 686<br>श्रीसुदाम्न सहाय: 627<br>श्रुत: 469<br>श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्यामरूप:         | 74                    |
| श्रीप्रभादर्शक: 552<br>श्रीमृकण्ड: 686<br>श्रीसुदाम्न सहाय: 627<br>श्रुत: 469<br>श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीनिकेत:        | 115                   |
| श्रीमृकण्ड: 686<br>श्रीसुदाम्न सहाय: 627<br>श्रुत: 469<br>श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रीपृथु:         | 968                   |
| श्रीसुदाम्न सहाय: 627<br>श्रुत: 469<br>श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रीप्रभादर्शक:   | 552                   |
| श्रुत: 469<br>श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीमृकण्ड:       | 686                   |
| श्रुति: 875, 953<br>श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीसुदाम्न सहाय: | 627                   |
| श्रुतिस्तोत्रकर्ता मुनि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रुत:            | 469                   |
| 1 4/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रुति:           | <mark>875, 953</mark> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 976                   |

| नाम                                        | नाम क्र० |
|--------------------------------------------|----------|
| श्रुते सूर्योपरागे सर्वदर्शी               | 629      |
| संजय:                                      | 777      |
| संदृष्ट: श्रुत: भूत: एवं भविष्यत्<br>भवत्  | 998      |
| सकृष्ण: स्तोक:                             | 821      |
| सखा                                        | 252      |
| सखी कोटिभि: गोपिकाभि:<br>सहवटे राधिकाराधन: | 637      |
| सखी मध्यग:                                 | 644      |
| सखीकोटिभिर्वर्तमान:                        | 57       |
| सखीबन्धनान्मोचिताक्रूर:                    | 307      |
| सखीमोहदावाग्निहा                           | 639      |
| सखीराधिकादु:खनाशी                          | 642      |
| सचित्त:                                    | 896      |
| सचेष्ट:                                    | 885      |
| सतार्क्यः                                  | 420      |
| सतीमोहन:                                   | 442      |
| सतीराधिकाबोधद:                             | 300      |
| सत् सुमन्तु:                               | 724      |
| सत्कृति:                                   | 944      |
| सत्यक:                                     | 490      |
| सत्यापति:                                  | 410      |
| सत्राजित:                                  | 770      |
| सत्राजित्प्रेमपूर:                         | 393      |
| सत्सभार्य:                                 | 419      |
| सत्सुभद्राविवाहे द्विपाश्रवप्रद:           | 744      |
| सदा गोगण:                                  | 831      |
| सदा गोपिकानेत्रलग्न: व्रजेश:               | 653      |
| सदा निर्विकार:                             | 844      |
| सदा प्रेमयुक्                              | 626      |
| सदा मोक्षद:                                | 281      |

| नाम                            | नाम क्र०              |
|--------------------------------|-----------------------|
| सदा रक्षक:                     | <mark>140, 609</mark> |
| सदा लक्ष्मणाप्राणनाथ:          | 659                   |
| सदा वेदवाक्यै: स्तुत:          | 751                   |
| सदा षोडशस्त्रीसहस्त्रस्तुतांग: | 660                   |
| सदा षोडशस्त्रीसहस्थित:         | 556                   |
| सदा सर्गकृत्                   | 907                   |
| सदा स्नेहकृत्                  | 353                   |
| सदादक्षिणाद:                   | 735                   |
| सदापूजित                       | 340                   |
| सदापूजित: ब्राह्मण:            | 727                   |
| सदाफाल्गुनप्रीतिकृत्           | 743                   |
| सदैक:                          | 854                   |
| सदोत्पत्तिकृत्                 | 946                   |
| सद्वसिष्ठ:                     | 668                   |
| सद्विशालर्षभाख्य:              | 823                   |
| सनत्कुमार:                     | 962                   |
| सनन्द:                         | <mark>681, 814</mark> |
| सप्तरूपो गोजयी                 | 409                   |
| सभासंवृत:                      | 594                   |
| सभोज:                          | 598                   |
| समीर:                          | 869                   |
| सयज्ञो दत्त:                   | 966                   |
| सराध:                          | 221                   |
| सराम:                          | 85                    |
| सराम: भार्गवक्षेत्रगन्ता:      | 628                   |
| सर्वतेजा: हरि:                 | 803                   |
| सर्वदर्शी                      | 297                   |
| सर्वरूपी:                      | 728                   |
| सर्वरूपी: राधया व्रजं ह्रागत   | 804                   |
| सर्वाभैमस्तुत:                 | 365                   |
| सलील:                          | 145                   |
|                                |                       |

| नाम                          | नाम क्र०             |
|------------------------------|----------------------|
| सशेष:                        | <mark>64, 903</mark> |
| ससत्य:                       | 846                  |
| ससाम्ब: पारिबर्ही            | 547                  |
| सहस्त्रस्वरूप:               | 904                  |
| सात्यिक                      | 774                  |
| साममन्त्रै: पूजित:           | 110                  |
| साम्ब:                       | 459                  |
| सारण:                        | 773                  |
| सिंह:                        | 476                  |
| सित:                         | 664                  |
| सीतापति:                     | 978                  |
| सीरपाणि:                     | 530                  |
| सुकेशो व्रजेश                | 251                  |
| सुखाढ्य:                     | 272                  |
| सुखाशी                       | 375                  |
| सुखी                         | 40                   |
| सुखी सर्वदर्शी               | 358                  |
| सुचारु:                      | 445                  |
| सुजानु                       | 44                   |
| सुती भद्रचारु:               | 449                  |
| सुतेजस्विक:                  | 824                  |
| सुदामा                       | 818                  |
| सुदाम्नस्तथा राधिकाशाप हेतु: | 21                   |
| सुदृष्टि:                    | 859                  |
| सुदेश:                       | 254                  |
| सुदेष्ण:                     | 444                  |
| सुधासौधभूचारण:               | 33                   |
| सुन्दर:                      | 118                  |
| सुन्दरीश:                    | 179                  |
| सुपाद:                       | 249                  |
| सुबाहु:                      | 248                  |

| नाम                         | नाम क्र० |
|-----------------------------|----------|
| सुबाहु: वृष:                | 471      |
| सुभद्र:                     | 488      |
| सुभद्रासुत:                 | 798      |
| सुभानु:                     | 454      |
| सुमत्स्य:                   | 969      |
| सुमन्तु:                    | 663      |
| सुमित्र:                    | 460      |
| सुर:                        | 225      |
| सुरम्य:                     | 277      |
| सुराग:                      | 156      |
| सुरार्थ:                    | 291      |
| सुरेज्य:                    | 286      |
| सुरेन्द्र:                  | 655      |
| सुरेश:                      | 11       |
| सुरै: पूजित:                | 130      |
| सुरैर्नायिका-नायकैर्गीयमान: | 271      |
| सुवस्त्र:                   | 318      |
| सुवाच:                      | 86       |
| सुवीर: शिर:खण्डन:           | 423      |
| सुवेश:                      | 250      |
| सुहारी विहारी               | 593      |
| सूक्ष्म:                    | 849      |
| सूर्य:                      | 870      |
| सूर्यरूप:                   | 915      |
| सोम: वर:                    | 473      |
| सौबल:                       | 820      |
| स्कन्दजित                   | 511      |
| स्तोत्रम्                   | 955      |
| स्त्रजासंवृत:               | 246      |
| स्त्रजी                     | 319      |
| स्त्रीवचोअर्थी              | 337      |

| नाम                               | नाम क्र०              |
|-----------------------------------|-----------------------|
| स्थावरो जंगम:                     | 999                   |
| स्थिर:                            | 152                   |
| स्नानयुक्त: महादानकृत्            | 631                   |
| स्पर्श:                           | 895                   |
| स्फुरच्चदण्ड-कोदण्डरुग्ण:         | 324                   |
| स्फुरत्कोटिकंदर्पलीलाविशेष:       | 641                   |
| स्फुरद्गौरवर्ण:                   | 543                   |
| स्फुरद्वर्ह-कुन्दस्त्रजा चारुवेश: | 279                   |
| स्फोटगेह: फलाद                    | 726                   |
| स्मर:                             | 387                   |
| स्मृति:                           | 954                   |
| स्मृतीश:                          | 617                   |
| स्वप्रकर्ता                       | 301                   |
| स्वबोध                            | <mark>304, 608</mark> |
| स्वलोके महारत्न सिंहासनस्थ:       | 36                    |
| हंस:                              | 988                   |
| हरि:                              | 1 <mark>, 839</mark>  |
| हर्षक:                            | 485                   |
| हली दण्डधृक्                      | 494                   |
| हारभार:                           | 259                   |
| हास्यकृत्                         | 438                   |
| हृदीक:                            | 769                   |